

# उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल. उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोघार्यी अ**लका सिह**  शोध निर्देशक **प्रो० चन्द्र प्रका**श झा



मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1998

## विषय-सूची

|   | अध्याय                                     | पृष्ठ सख्या |
|---|--------------------------------------------|-------------|
|   | प्रस्तावना                                 | I, I        |
|   | विषय प्रवेश                                | m a         |
| 1 | ऐतिहासिक सर्वोक्षण (स्वतत्रता प्राप्ति तक) | 1- 43       |
| 2 | स्वतत्रता प्राप्ति ओर महिलाए [1947]        | 44-62       |
| 3 | नारी उत्थान [1947-1957]                    | 63 - 88     |
| 4 | सक्रमण काल [1958 - 1967]                   | 89-120      |
| 5 | नारी चेतना का विकास [1968-1977]            | 121 - 146   |
| 6 | बदलता परिदृश्य [1918-1987]                 | 147 - 170   |
| 7 | वर्तमान काल [1988- 1997]                   | 171 - 195   |
|   | उपसहार                                     | 196-212     |
|   | अनुक्रमाणिका                               |             |
|   | ग्रथ-सूची                                  | શાં૩ - ચરપ  |

#### प्रस्तावना

पिछले 50 वर्षों में महिलाओं की स्थिति का विभिन्न स्तरों पर समग्र आकलन हमारी सम्पूर्ण सामाजिक प्रगति के मूल्याकन के लिए अत्यत आवश्यक है। यह हमारी प्रगति के गणित को स्पष्ट कर देता है। शिक्षा के विकास रोजगार की स्थितियों तथा सामाजिक चेतना के समस्त आकड़े महिलाओं के सम्बन्ध में कितने सार्थक है यह जानना अत्यत आवश्यक है क्योंकि महिलाये देश की जनसंख्या का 48 प्रतिशत है जो सामान्यत उपेक्षित है। यह उपेक्षा हमारी परम्परागत समझ और नैतिक सोच का नमूना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बदली परिस्थितियों तथा वैशिवक लिग—चेतना की समझ ने समाज के प्रति हमारी वैज्ञानिक सोच को सुदृढ किया है। महिलाए इससे अछूती नहीं है।

भारतीय इतिहास के कुछ तथाकथित सुखद अतीत को छोड दे तो भारतीय समाज में माहिलाओं का जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिया गया था ऐसा हम बाद की स्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल तथा उसके पश्चात का सम्पूर्ण साहित्य महिलाओं के पतन का साक्षी है। रामायण के नैतिक आदर्शों में सीता की अग्नि परीक्षा हो या महाभारत की पृष्ठभूमि में द्रौपदी का चीरहरण या फिर याज्ञवल्क और गार्गी का सवाद हो स्त्री हमेशा वहीं रही है जैसी वह बनायी गयी है। उत्तर—वैदिक काल से लेकर अब तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में जो हास हुआ वह थोड़े बहुत सामयिक परिवर्तनों के साथ यथावत बना रहा। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के अन्दर आयी चेतना ने इसे बदलने का पुरजोर प्रयास किया है जिसमें उन्हें आशिक सफलता अवश्य मिली है जो उनके प्रयास को आगे बढ़ाने में सहायक है।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात बीते 50 वर्षों में सम्पूर्ण देश में महिलाओं की स्थितियों में जो सुधार हुआ है उत्तर—प्रदेश उससे अछूता नहीं रहा है। फिर भी यहाँ की स्थिति कुछ नगरीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो बहुत अच्छी नहीं है। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी उत्तर—प्रदेश प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक हैं। अन्य क्षेत्र भी महिलाओं के सदर्भ में बहुत प्रगतिशील नहीं हैं। इसलिए इस शोधकार्य में सम्पूर्ण उत्तर—प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों तथा महिलाओं में इन बिन्दुओं के प्रति समझ को जानने का प्रयास किया गया है।

यद्यपि यह एक बहुत बड़ा कार्य था और मेरे लिए सर्वथा असम्भव किन्तु इस कार्य के समापन पर मै अपने शोध—निर्देशक प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश झा की अत्यत आभारी हूँ जिनके निर्देशन मे यह कार्य सम्पन्न हुआ। मै आभारी हूँ अपनी विभागाध्यक्ष तथा विभाग के उन सदस्यों की जिन्होंने मुझे उत्साहित किया विशेषकर श्री पन्नालाल विश्वकर्मा जी की जिन्होंने मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित किया।

शोधकार्य चूँिक अत्यत जिटल एव श्रम—साध्य कार्य होता है और इसे अकेले कर पाना असम्भव होता है। एक शोध—प्रबन्ध के पीछे प्रत्यक्ष तत्वो के साथ अनेक अप्रत्यक्ष सहयोगी भी होते है। इसिलए अपने इस कार्य के सफलता पूर्वक समापन पर मै प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगो की आभारी हूं।

शोध जैसे कार्य में पुस्तकालयों की अहम भूमिका होती है। मैं इस सम्बन्ध में अनेक पुस्तकालयों संस्थानों तथा मत्रालयों की अत्यत आभारी हूँ। इनमें प्रमुख रूप से गोविन्द वल्लभ पत सामाजिक शोध संस्थान झूँसी, इलाहाबाद केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय इलाहाबाद गिरी संस्थान लखनऊ समर्थन भोपाल परिवार कल्याण मत्रालय गृह मत्रालय तथा मानव संसाधन मत्रालयों की मैं अत्यत आभारी हूँ।

अत में, जैसा कि मैने पहले कहा यह कार्य मेरे लिए अकेले कर पाना सम्भव नहीं था इसलिए मैं उन सभी दोस्तो मित्रो तथा शुभचितको की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया।

दिनाक 22-14-98

**अलका सिंह** अलका सिंह



## उत्तर प्रदेश – एक परिचय

उत्तर प्रदेश अपने 294413 वर्ग किमी० के क्षे० के साथ 13 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 68 जिले हैं यह भौगोलिक रूप से उत्तर भारत में स्थित है जिसकी सीमा द0 में मध्य प्रदेश पूर्व में बिहार, प0 में पजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से लगती है साथ ही इस राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा उ0 में नेपाल से भी लगती है। सम्पूर्ण प्रदेश का लगभग 1735 प्रतिशत हिमालय के बर्फीले पहाड है। प्रदेश का यह क्षेत्र अत्यन्त उड़ा तथा शरद ऋतु में बर्फीली वर्षा का क्षेत्र है तथा वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेमी० होती है। यह राज्य के समस्त नदियों का उद्गम स्थल है। यहां से निकलने वाली प्रमुख नदियां है, गगा यमुना तथा रामगगा। राज्य को पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में सास्कृतिक — आर्थिक तथा Ecologically विभाजित किया जा सकता है ये क्षेत्र है—

 1 उत्तरा खण्ड पर्वत श्रेणी —
 शिवालिक तथा निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी

 2 बुन्देल खण्ड —
 विध्याचल पर्वत श्रेणी से बना क्षेत्र

 3 पश्चिमी श्रेत्र —
 यमुना बेसिन से निर्मित क्षेत्र

 4 मध्य उत्तर प्रदेश —
 गगा बेसिन से निर्मित क्षेत्र

 5 पूर्वी क्षेत्र —
 बडे पैमाने पर गगा बेसिन से निर्मित क्षेत्र

प्रदेश के ये उप क्षेत्रा अपनी सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक स्थितियों में एक दूसरें से सर्वथा मिन्न है और इन दृष्टियों से इन सभी क्षेत्रों के विकास का परिदृश्य अलग—अलग है। यद्यपि मूल रूप से अन्तर बहुत बड़ा नहीं है फिर भी जो दृष्टिगत है उसमें अन्तर निश्चित रूप से दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से सम्पन्न है जहाँ सिचाई की पूर्ण और पर्याप्त सुविधा है।

मध्य उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास नजर आता है किन्तु कृषि का विकास नहीं हुआ है। पूर्वी उ०प्र0 तथा बुन्देलखण्ड प्रदेश के सबसे विपन्न तथा अविकसित क्षेत्रा है। इसलिए यहाँ किसी तरह का विकास नहीं दिखाई देता।

#### 1.उत्तराखण्ड क्षेत्र -

प्रदेश का यह क्षेत्रा भौगोलिक रूप से पर्वतीय और जगलो से ढका हुआ है। यहाँ का आर्थिक और सामाजिक सघटन बहुत ही जटिल तथा कमजोर है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को पोस्टल इकोनामी के नाम से जाना जाता है।

क्योंकि यहाँ के पुरुष पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। महिलाए यहाँ के घरेलू तथा सार्वजनिक दोनों ही जीवन की रीढ़ है खेती से लेकर घरेलू कार्य तक प्रति महिला का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ की मूल अर्थव्यवस्था महिलाओं के श्रम पर आधारित है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में चलने वाले तीन प्रमुख आदोलन महिलाओं द्वारा ही सचालित किये गये। पहला 1962—63 में नशाबन्दी दूसरा 1974—75 में चिपको तथा तीसरा 1995—96 से उत्तराखण्ड आन्दोलन इन तीनों में ही महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। उत्तर प्रदेश के इसी क्षेत्र में साक्षरता दर सबसे अधिक है।

## 2 बुन्देलखण्ड क्षेत्र -

इस उपक्षेत्रा का अधिकाश भाग असिचित तथा ऊसर है। सिचित क्षेत्र अत्यत कम तथा वर्षा बहुत कम होती है। इन्ही कारणों से इस सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिसख्य आबादी गरीबी रेखा से नीचे जाती है। कुछ जिलों, जैसे बॉदा आदि में जनजातिय जनजीवन जगलों पर आश्रित है। इस पूरे परिक्षेत्र में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा बहुत कम है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में मध्यकालीन सामतवादी प्रवृत्तियाँ थोड़ा बहुत अन्तर के साथ यथावत विद्यमान है जो इस क्षेत्र के सामाजिक विकास में बाधक है। सामान्यत यहाँ महिलाओं की स्थिति पर भी मध्य कालीन प्रमाव हैं अधिकाश महिलाये सामान्यत भारतीय घरेलू महिलाये है।

#### 3 पश्चिमी क्षेत्र -

पश्चिमी उ०प्र० का कृषीय विकास की दृष्टि से उ०प्र० ही नहीं भारत के सबसे सम्पन्न क्षेत्रों में है यह क्षेत्र सिचाई के साधनों से पूर्ण रूपेण सम्पन्न हैं नहरों के जाल तथा टयूबेलों ने इस क्षेत्र में हरित क्रांति को सफल बनाया जो इस क्षेत्र के विकास के मूल में है। आर्थिक रूप से सम्पन्न यह क्षेत्र महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यत पिछड़ा हुआ है। समाज में उनकी स्थिति द्वितीय श्रेणी के नागरिक की है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यत सघन चेतना और कार्य की आवश्यक्ता है।

#### 4 मध्य क्षेत्र -

परम्परागत रूप से मध्य क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की सस्कृति मे कोई बुनियादी अन्तर नही है। यहाँ भूमि का बटवारा जातीय आधार पर ही है और निम्नजातीय लोगो के पास सिचित भूमि नही है। इस परिक्षेत्र मे महिलाओं की गृहउद्योग सम्बन्धी काम की परम्परा है जैसे कसीदाकारी तथा चिकेन की कढाई जिसने अब उद्योग का रूप ले लिया है।

### 5 पूर्वी क्षेत्र -

उ०प्र0 का पूर्वी उपक्षेत्र भौगोलिक रूप से सबसे बडा तथा पूरी तरह से सामतवादी परम्पराओं का गढ है इस क्षेत्र में जनसंख्या का भार सबसे अधिक है।

अध्याय : 1

इतिहास में नारी तथा उसके जीवन स्तर का विशद विवेचन का विषय है। यह इसलिए कि इतिहास और नारी का सबध एक गुत्थी की तरह है जिसे समझना अपने आप में एक जटिल प्रकिया है। इतिहास के अध्ययन में नारी की भूमिका को सामने लाने का प्रयास मुश्किलों से भरा है। हमारे पास 3000 वर्षों के लिखित इतिहास तथा प्रागैतिहासिक अध्ययन के सबध में किये गये शोधों में मानव सिर्फ पुरुष है के पूर्वाग्रह के कारण स्त्री—पुरुष सहसबधों समाज में स्त्री की भूमिका मानव सभ्यता के विकास में उसकी उपस्थिति की निरतर उपेक्षा की गयी। फलस्वरुप इतिहास और समाज में नारी की स्थिति समझने तथा उससे सबधित अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ आती है। यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व में नारी सम्बन्धी क्रमबद्ध ऐतिहासिक सामग्री सामान्य रुप से कम उपलब्ध है। मानव के अतीत का सच्चा अध्येता बनने के लिए मुख्यत प्रागइतिहास से प्राप्त जानकारी का सहारा लेना पडता है। इसके द्वारा हम उन सूक्ष्म तरीको का मूल्याकन एव प्रदर्शन कर सकते है जिनके सहारे भौतिक और सामाजिक वातावरण मानव जीवन को प्रभावित करते रहे है।

प्रागैतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ सदा पितृसत्ता के जटिल ढाचे में नहीं जी रही थी। मातृ सत्ता के काल में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ट थी।

स्त्रियो पर नियत्रण विशेष परिस्थितियो तथा विशेष प्रक्रिया के कारण हुआ होगा क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ में एक समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब स्त्री और पुरूष जीवन की लगभग प्रत्येक परिस्थिति में समान रहे होगे। यह वह समय रहा होगा जब सब कुछ प्राकृतिक रहा होगा। <sup>4</sup> प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अध्येताओं का मानना है कि मनुष्य के सस्कृति निर्माता पूर्वज लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व हुए।

<sup>1</sup> फ्रायड सिंगमंड –

फ्रायड की दृष्टि में सामान्य मनुष्य पुरूष था। जबकि स्त्री विकृत मनुष्य। फ्रायड की यह सोंच शिक्षा के माध्यम से इस युग में सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता में लोकप्रिय हो गयी जिसने मध्य कालीन दृष्टिकोण को पुष्ट किया।

श्रा एव श्रीमाली प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ट – 36 1984!

उ चक्रवर्ती उमा कन्सेप्चुलाइजिंग ब्राहमिकल पेटीयार्की इन अर्ली इण्डिया जेंडर, कास्ट क्लास एण्ड स्टेट इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993!

<sup>4</sup> गेल इसे पुरा प्रस्तर युग सा उसके पहले की अवस्था मानती है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अध्येताओं की अवधारणा भी इससे मेल खाती है। एगल्स भी इससे सहमत है। आमवेट केल पेटीसार्की एण्ड मेट्रीर्याकी, फेमिनिस्ट कान्सेप्टस सिरीज एस एन डी टी वम्बई।

<sup>5</sup> जा एव श्रीमाली प्राचीन भारत का द्वीरात कर - 36 1984 |

अपने विकास क्रम में मानव अनेक सकटों से उबरकर जिया। इस सकट काल और संस्कृति निर्माण दोनों में ही स्त्री मानव विकास क्रम का हिस्सा अवश्य रही होगी। नैसर्गिक नियमों के कारण स्त्री—पुरूष न केवल समीप आये होगे बल्कि उन्होंने विकास क्रम में एक दूसरे की आवश्यकता को समझा होगा। यह वह काल था जब मानव का संवेदना का स्तर पर विकास होने लगा। यह विकास उसे अन्य जगली जीवों से अलग रहने को विवश करने लगा। स्वच्छन्द प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़कर वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से प्रकृति के रहस्य खोलने लगा।

मानव विकास विभिन्न कारको के कारण कई स्तरो पर हो रहा था। इसमे सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु परिवर्तन था। यह जलवायु परिवर्तन विशेष परिस्थिति के रूप में सामने आया और मनुष्य समूह में रहने की प्रक्रिया से न केवल जुड़ने लगा बिल्क समूह गत जीवन उसे सुरक्षा प्रदान करने लगा। यह काल पाशविकता का काल था इस काल में मनुष्य लगभग जानवरों की तरह रहता भोजन इकट्ठा करता और शिकार मारता था। इस काल तक महिला और पुरुष के सह सम्बन्ध बराबरी पर आधारित थे। बहुत समय तक समूह में रहने के साथ उपजी सहयोग की भावना ने मानवीय सवेदना को जन्म दिया जिसके कारण मानव समूह विशेष के लिए सस्कृति का निर्माण करने लगा। समूह में रहने की इस प्रक्रिया ने ही भोजन सम्बन्धी आवश्यक्ताओं के लिए सघर्षों को जन्म दिया और इन सघर्षों ने मानव जीवन के महत्व जिजीविषा महत्वाकाक्षा तथा पहचान बनाने की इच्छा को जन्म दिया। इन सभी कारणों से पुरुष स्वामाविक रूप से सक्रिय होता गया। पुरुषों की इस सक्रियता ने ही उत्तरोत्तर नियत्रण की भावना को जन्म दिया। यह नियत्रण ही उत्तरोत्तर गूढ और जटिल होता गया।

<sup>1</sup> सोहन संस्कृति जो उत्तर पश्चिम प्रांत सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पायी गयी में इस विकास के लक्षण स्पष्ट रूप के दिखते हैं। इस संस्कृति से प्राप्त हथियार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मानव बुद्धि के प्रयाग की अवस्था में पहुंच चुका था। 2— भू वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी लगमग 48 अरब वर्ष पुरानी है और इस पर जीवन लगमग 35 वर्ष अरब वर्ष पूर्व प्रारम्म हुआ। मानव के पूर्वज परम्परा को अधिक से अधिक मध्य नूतन युग तक ही खींचा जा सकता यह शिवालिक शिक्षणों से प्राप्त रामा पिथोरस के आधर पर इस विषय पर शोध अध्येताओं का मानना है कि मानव विकास के साथ जलवायु परिवर्तन में जगल छोटे हो गये।

<sup>3-</sup> एगल्स - ओरिजन आफ द फैमिली प्राइवेट प्रापर्टी एण्ड द स्टेट पृष्ठ - 1884

<sup>4—</sup> भारत में पायी जाने वाली अनेक पुरापाषाण कालीन साक्ष्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है इस सदर्म मे नरासिहपुर ( मध्य प्रदेश) आध तमिलनाडु, आदि में पाये गये साक्ष्य।

भारत की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के गुफा चित्रों शैलाश्रयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि महिलाये इस युग में भोजन एकत्रण के साथ शिकार में भी भाग लेती थी। इस समाज में नारी की प्रजनन भूमिका के प्रति आदर भाव था इसलिए महिला की यौनिकता को कोई खतरा नहीं था।

नव पाषाण स्तर की प्रमुख उपलब्धि थी खाद्य-उत्पादन का अविष्कार पश्ओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। इसका मानव इतिहास मे अदभूत महत्व है क्योंकि इस नयी कृषि जीवन पद्धति का अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम था जनसंख्या वृद्धि। इसलिए इसे नवपाषाण क्रांति की सज्ञा दी जाती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि नवपाषाण जीवन पद्धति का विकास एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। यह कार्य एकाएक सम्पन्न नहीं हो सकता। इस संस्कृति के प्रसार में विकासवादी और विसरणवादी दोनो ही पद्धतिया काम करती है इस क्रांतिकारी युग में मनुष्य ने पशुपालन और कृषि का कार्य प्रारम्भ किया फलस्वरूप उत्पादन की इस नवीन प्रक्रिया में महिलाओ की भूमिका का भी निर्धारण हुआ होगा। वस्तुत ग्राम्य जीवन के स्थायित्व ने मानव को व्यवस्था और नियम बनाने को प्रेरित किया और इस व्यावस्था निर्माण ने महिलाओं को अनेक प्रकार की सुविधाये प्रदान की। उस नवीन जीवन पद्धति के लिए सहयोग और सहसम्बन्ध की आवश्यक्ता थी। इसीलिए स्त्री पुरूष के मध्य एक सहज सहयोग के मनोविज्ञान का उदय हुआ क्योंकि अब आपसी सहयोग से उत्पादित भोजन के कारण उन्हें जगलों में भटकने अनिश्चित जीवन जैसी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिल गया। फलस्वरूप अब उनके पास अन्य विकास के पर्याप्त अवसर थे। उत्पादन की इस नवीन व्यवस्था ने कई तरीको से पुरूष के वर्चस्व के मनोविज्ञान को बलवान किया।

<sup>1—</sup> चक्रवर्ती उमा — कन्सेल्युलाइजिंग ब्राहमनिकल पेट्रियार्की इन अर्थी इण्डिया जेन्डर कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993

जनसंख्या की वृद्धि ने मानव को अन्य जगली जीवो की तुलना में अधिक बलवान बना दिया। इसलिए मानव समूहो ने प्रजनन काल मे स्त्रियो की विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की। धीरे–2 स्त्रिया इस सुरक्षा की आदी हो गयी और पुरूषों में स्त्रियों पर नियत्रण की भावना बढने लगी। यह नियत्रण स्त्री की सुरक्षा की दृष्टि से था। अत स्त्रियो की तरफ से इसका प्रतिरोध नही हुआ। फलस्वरूप इस सुरक्षा रूपी नियत्रण ने अपने को अत्यधिक प्रभावशाली बना लिया। यह वह समय था जब उत्पादन मे विस्तार हुआ काम बढा नयी श्रम शक्ति की आवश्यक्ता बढी सामाजिक प्रक्रिया जटिल होती लिग आधारित श्रम गयी। समय के साथ लिग आधारित काम का बटवारा हुआ।2 विभाजन ने सम्पूर्ण विश्व को लगभग बाट सा दिया। बाहरी दुनिया से अब महिलाओ का सम्बन्ध न के बराबर रह गया। इस नवीन सामाजिक परिस्थिति ने महिलाओं का सम्बन्ध ा न के बराबर रह गया। इस नवीन सामाजिक परिस्थिति ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन ला दिया। एक ओर तो पूजीवादी श्रम प्रक्रिया प्रारम्भ हुई दूसरी ओर पितुसत्तात्मक लिग आधारित पदानुक्रम जिसमे स्त्री घरेलू श्रमिक बनकर रह गयी। यानि महिलाये प्रजनन और अपने रख रखाव के लिए लघु उत्पादन मे फसकर घरेलू बन गयी।3 मारिया मीस कहती है लिगों के बीच श्रम का असमान बटवारो हिसा की मदद से प्रारम्भ हुआ। फिर परिवार और सरकार जैसी सस्थाओं ने एक मजबूत विचार धारा की मदद से उसे बनाये रखा। नव पाषाण काल से लेकर सिधु सभ्यता तक का काल वैचारिक सक्रमण का काल था। जिसमे मातुप्रभावात्मक व्यवस्था दिखती तो थी किन्तु पितृ सत्तात्मक व्यवस्था अपरोक्ष रूप से प्रभावी होती जा रही थी। नारीवादियो का यह मानना है कि चरवाहा युग मे पहली बार पितृसत्तामक सम्बन्ध बने।

<sup>1</sup> नारी वादी शुलामिथ फायर स्टोन का मानना है महिलायें प्रजनन के कारण दिमत है। भसीन कमला पित्सत्ता क्या है ? पृष्ठ 28 सिस्टम विजन नयी दिल्ली 1994

<sup>2</sup> लर्नर गर्डा, द क्रियेशन ऑफ पेट्रियार्की आक्सफोर्ड एण्ड न्यूयार्क ( आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1986) पृष्ठ -217

<sup>3</sup> मारिया मीस का शोध पत्र विमन द लास्ट कालोनी (काली फार विमन 1988 दिल्ली)

<sup>4</sup> मारिया मीस विमन द लास्ट कालोनी (शोध पत्र ) काली फार विमन 1988 दिल्ली

<sup>5</sup> मसीन कमला पितृसत्ता क्या है ? पृष्ठ 23 सिस्टम विजन नयी दिल्ली 1994

प्रजनन चूकि महिलाओं से जुड़ा था इसिलए स्त्री की प्रजनन शक्ति के प्रति आदर भाव बना रहा। स्त्रियों के प्रति दक्षिण एशिया के आदिवासियों में यह सम्मान आज भी है। स्त्री तथा पुरूष के बीच यहा अधिक अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों के सहयोग के बिना जी पाना यहा सम्भव नहीं है।

### सिन्धु कालीन समाज मे नारी ( 2300 ई पू से 1750 ई पू ) -

मानव विकास क्रम में सिन्धु सभ्यता एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सिधु एव उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान की इस कास्य कालीन सभ्यता का उदय हुआ था।² सिधु सभ्यता के कुल स्थलों की गिनती 350 के लगभग है।³ क्षेत्र की दृष्टि से यह सुमेरियाई सभ्यता से कही विशाल थी।

सम्पूर्ण सिन्धु कालीन सभ्यता का अध्ययन लिखित साक्ष्यों के अभाव में उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही किया गया है। इसलिए इस समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अनुमान के आधार पर सह सबध जोड़ने का प्रयास किया गया है। यद्यपि हमारे पास इस संस्कृति से संबंधित लिखित प्रमाण लिपि अपठनीय होने के कारण नहीं है किन्तु हम पुरातात्विक साक्ष्यों को नकार नहीं सकते।

इस सभ्यता के आधार क्षेत्र सिंध तथा पजाब रहे है जहाँ के अनेक पुरास्थलों से नारी मृण्यमूर्तियाँ तथा मुहरे प्राप्त हुई है। मोहन जोदडों से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से लेकर अन्य सभी मृण्यमूर्तियाँ अपने नैसर्गिक नारी सुलभ आकर्षणों के साथ प्राप्त हुई है।

<sup>1</sup> समाजवादी नारीवादियो विरोनिका विची की आन पेट्रियार्की मे उद्वत।

<sup>2</sup> पाण्डेय जगनारायण सिन्धु घाटी की सम्यता।

इस एव श्रीमाली प्राचीन भारत का इतिहास।

ये इतनी अधिक सख्या में है कि इतिहासकारों को इस सभ्यता और नारी के सदभों को गम्भीरता पूर्वक विचार का विषय बनाना पड़ा। साथ ही मुहरों पर उकेरे गये चित्र तथा उनकी स्थितियों की सामान्यतया अनदेखी नहीं की जा सकती । विद्वानों ने इन मुहरों पर उकेरे गये चित्रों की विवेचना कर इसे मातृशक्ति की उपासना से जोड़ा है। मातृशक्ति की उपासना सम्बंधित कुछ प्रमुख साक्ष्यों में हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर है जो लेखयुक्त होते हुए अपटनीय है। इसमें एक तरफ सिर के बल खड़ी एक स्त्री का वित्र है जिसकी योनी से एक पौधा प्रस्फुटित है। मुहर के दूसरी तरफ एक पुरुष शस्त्र लिये खड़ा है तथा एक हाथ ऊपर उठाये एक स्त्री खड़ी है।

इस मुहर पर अकित चित्र के आधार पर हम सिधु कालीन समाज को मातृ प्रभावात्मक समाज की सज्ञा दे सकते हैं। 'ऐसे समाजों में नारीत्व के गुणों को सभी तरह के उत्पादन के स्रोतों के रूप में देखा गया उन्हें ही सारे ब्रह्माण्ड के मुख्य सिक्रिय सिद्धान्त के रूप में स्वीकारा गया तथा सभी महिलाओं को माँ के रूप में परिभाषित किया गया।' ² प्रत्येक ऐतिहासिक युग में पुरुषत्व एवं नारीत्व को अलग—अलग ढग से परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा निर्भर करती है उस युग के उत्पादन के विशिष्ठ ढग पर।

<sup>1</sup> पाण्डेय जगनारायण सिन्धु घाटी की सम्यता।

मारिया मीस का शोध-पत्र विमन द लास्ट कालोनी काली फार विमन 1988 नई दिल्ली।

<sup>3</sup> भसीन कमला पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ 35 सिस्टम विजन नयी दिल्ली 1984।

नगरीकरण सैधव कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यह विकसित एव जिटल आर्थिक सगउन का परिचायक है। कृषि पशुपालन के साथ शिल्प और व्यापार सिन्धु सभ्यता के प्रमुख आधार थे। जिस समाज मे व्यापार तथा सुगठित राजतत्र के लक्षण परिलक्षित हो वहाँ मातृ—सत्ता का होना एक विरोधाभास से अधिक कुछ नही। इसलिए तमाम साक्ष्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि सैधव कालीन सभ्यता के धार्मिक एव पारिवारिक पक्ष पर मातृत्व की प्रधानता थी किन्तु सैधव सभ्यता के सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष में यह प्रधानता समान रुप से थी यह प्रश्न अनुत्तरित है।

व्यापार एक उन्नत सामाजिक सगठन का परिचायक है किन्तु साथ ही यह समाज मे श्रम विभाजन दास प्रथा निचले स्तर पर नारी श्रम के शोषण तथा उच्च स्तर पर नारी अकर्मन्यता को इगित करता है। फेयर सर्विस ने लिखा है कि नगरीय समाज मे यथा स्थिति वनाये रखने के लिए सतुलन आवश्यक है किन्तु सभ्यता की जटिलता तथा वाह्य परिस्थितियों के कारण यह सतुलन बिगड जाता है। इस सतुलन को ही मार्क्स ने उत्पादन के साधनों से जोडकर देखा है। मार्क्सवादी दर्शन ने नारी की स्थिति को उत्पादन सम्बंधों में परिवर्तन की प्रक्रिया से जोडकर देखा है। अपने विश्लेषणों में उन्होंने नारी जीवन तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तरसम्बन्धों की विशद व्याख्या की है।

इन समस्त अध्ययनो के आधार पर हम सिधु कालीन समाज के मातृसत्तात्मक प्रधानता को सिर्फ धार्मिक तथा पारिवारिक क्षेत्र तक ही सीमित मान सकते है। जहाँ तक आर्थिक एव राजनीतिक क्षेत्र का प्रश्न है उसमे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यत कठिन है।

<sup>1</sup> पाण्डेय जगनारायण सिन्धु घाटी की सन्यता पृष्ठ 46, प्रमानिक पब्लिकेशन इलाहाबाद।

<sup>2</sup> पाण्डेय जगनारायण सिन्धु घाटी की सभ्यता पृष्ठ 40।

<sup>3</sup> वही 421

श्रम क्षेत्र में उनका योगदान अवश्य रहा होगा क्योंकि महिलाये परिवार की प्रमुख सदस्य थी जो पारिवारिक उत्पादन और उद्योग में अपने श्रम के बल पर प्रमुख भूमिका निभाती है और रही होगी। यह कहना अत्यत किवन है कि उत्पादन में उनकी यह सिक्रयता अत तक बनी रहती थी। वस्तुत यह कहा जा सकता है कि सिन्धु काल लिग आधारित श्रम के बटवारे की सहमित का काल था। स्त्री —पुरुष दोनों ही एक दूसरे के कार्य के महत्व को समझकर उसे उचित सम्मान देते थे। यही कारण था कि समाज पुरुष—प्रधान होते हुए भी मातृवशात्मक था।

वस्तुत यह कहा जा सकता है कि सिन्धु सभ्यता मे महिलाओं की दशा सामान्य थी और कथित रूप से पूरी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। महिलाओं की स्थिति सम्मान जनक होते हुए भी यह समाज पुरुष—प्रधान ही था। पुरुष की प्रधानता होने पर भी नारी की यौनिकता को कोई खतरा नहीं समझा जाता था तथा मातृत्व और प्रजनन में छिपी नारी शक्ति की पूजा होती थी। आर्यों द्वारा भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेने और यहाँ के मूल निवासियों को जिन्हें वो जातीय तौर पर अपने से हीन समझने थे को अपने अधीन कर लेने के बाद वर्गों में बटा हुआ समाज विकसित हुआ और धीरे—2 नारी शक्ति की पूजा की जगह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने ले ली। अपने अधीन की हुई जाति के लोगों में आर्यों ने अधिकाश पुरुषों को मार डाला तथा स्त्रियों को दास बना लिया। भारत की धरती पर दास बनाया जाने वाला पहला समूह महिलाओं का था। महिलाओं की दासता के साथ ही दास प्रथा को सस्थागत रुप मिला। इं बुनियादी स्तर पर पितृ सत्ता की स्थापना के लिए किसी एक कारण या इतिहास में किसी एक क्षण को जिम्मेदार नहीं उहराया जा सकता।

आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस 1986 पृष्ठ 217

<sup>1</sup> कलपगम यू, लेबर एण्ड जेन्डर पृष्ठ 234।

चक्रवर्ती उमा 'कन्सेप्चुलाइजिंग ब्राहमनिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट' इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993।

<sup>3</sup> वही।

वही तथा शर्मा आर एस मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फारमेशन इन ऐन्सेट इंडिया पृष्ठ 38

<sup>5</sup> लर्नर गर्डा द क्रियेशन आफ पेट्रीयार्की, आक्सफर्ड एड न्यूयार्क

हम पुरुष प्रभुत्व को जिस रुप में आज देखते हैं उसके पीछे लगभग 2500 सालों 3100 ई0 पू0 से लेकर 600 ई0 पू0 तक की सतत प्रक्रिया है कई घटक और ताकते इसके लिए उत्तरदायी है। गेल आमवेट का यह निष्कर्ष कि नारी विकास के तीन चरण है बहुत तर्क सगत है। वे कहती है —

- 1 सबसे प्राचीन मानव समाज मातृकेन्द्रित समूह थे या जेन्डर विहीन खानाबदोश समाज थे।
- शासन तत्र के गठन के पूर्व के कौटुम्बिक समाज। जिसमे महिलाये रिश्ते—नातो के माध्यम से सशक्त थी और स्वतंत्र सत्ता रखती थी।
- 3 शासन तथा वर्ग वाले समाज जिसने आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक तत्रों के माध्यम से नारी अधीनता पर बल दिया।

यद्यपि आर्यों के आगमन के साथ पितृसत्तात्मक विचार धारा वाले शासनतत्र का उदय हुआ किन्तु उसका सिधु कालीन मातृ—पूजा के साथ निरन्तर सघर्ष होता रहा। यह तनाव ऋगवेद मे प्राय देखने को मिलता है। कुछ दृष्टान्तो से वैदिक आर्यों का नारी समूह के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है।

<sup>।</sup> लर्नर गर्डा द क्रियेशन आफ पेट्रियार्की आक्सफर्ड एव न्यूयार्क पृष्ट 217 आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1986

वक्रवर्ती उमा 'कन्सेप्चुलाइजिंग ब्राहमनिकल पेटियार्की इन अर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट क्लास एण्ड स्टेट' इकोनामिक खण्ड पॉलिटिकल वीकलीए 3 अप्रैल 1993।

#### ऋग्वैदिक समाज मे नारी -

नारीवादियों का मानना है कि आर्यों के भारत में आगमन के पश्चात यहाँ के स्थिर नगरीय जीवन का विध्वस नारी स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुआ। स्त्रियों को इस काल में दास बनाया जाने लगा। ऋग्वेद युद्धों के वर्णन से भरा हुआ है। इसका कारण है भारत में आर्यों का आगमन तथा सिन्धु सम्यता के पतन के बीच अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों बची हुयी थी जिससे लगभग 250 वर्षों तक आर्यों को अनवरत रुप से युद्धरत रहना पड़ा। इन युद्धों ने स्त्री—पुरुष सबन्धों की समानता को न केवल खण्डित किया बिल्क नये सामाजिक चितन को जन्म दिया। इस नवीन चितन को ही सामान्यत पितृसत्तात्मक विचारधारा की सज्ञा दी गयी। ऋग्वेदिक अध्ययन तथा समाज शास्त्रियों की विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेदकालीन समाज एक सुगढित कबायली समाज था। उनके भैतिक जीवन में पशुचारण का महत्व था। पशुचारण की प्रधानता ने पितृसत्तात्मक सामाजिक सरचना का निर्माण किया। यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था थी। ऋग्वेदिक आर्य युद्धों के समय अपनी प्रजाति को न तो हारता हुआ देख सकते थे और न ही अपमानित होता हुआ। यही कारण था कि उन्होंने अपने कबीलों की सुरक्षा के लिए नियमों का विकास किया साथ ही स्त्रियों के प्रति विशेष सतर्कता रखी।

निर्वाह अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि तथा युद्धों के सर्वव्यापी वातावरण में महिलाओं की स्थिति निश्चित रूप से शोचनीय रही होगी। यद्यपि जीवन स्थायी नहीं था किन्तु फिर भी उन्होंने समाज निर्माण तथा जीवन दर्शन के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया। इस समाज निर्माण की प्रक्रिया ने राजनीतिक संस्थाओं के रूप में जन विश तथा विद्थ को जन्म दिया। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान क्या रहा इसकी जानकारी इमें नहीं मिलती।

<sup>1</sup> चक्रवर्ती उमा कान्सेप्बुलाइजिंग ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट क्लास एण्ड स्टेट EPW 3 अप्रेल 1993 ।

<sup>2</sup> शर्मा आर, एस मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फारमेशन इन ऐन्शेट इंडिया पृष्ठ 38 मैकमिलन इंण्डिया लिमिटेड 1983

<sup>3</sup> मारिया मीस का शोध-पत्र विमन द लास्ट कालोनी काली फार विमन 1988 नई दिल्ली।

<sup>4</sup> शर्मा आर एस, मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फारमेशन इन ऐन्होट इंडिया पृष्ठ 38

<sup>5</sup> वही पूर्य-38

<sup>4.</sup> HE 3/58/8

ऐसा लगता है आर्यों ने समाज निर्माण को दो भागो मे प्रमुख रुप से विभाजित किया। पहली थी समाज निर्माण के साथ राजनीतिक दर्शन और दूसरी थी समाज निर्माण के साथ जीवन दर्शन। आर्यो ने समाज निर्माण की दूसरी प्रक्रिया से ही महिलाओं के सरोकार को जोडा और उसका विकास किया। यद्यपि ऋग्वैदिक नारियों को जीवन के कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त थे लेकिन नारी विकास की एकतरफा प्रक्रिया ने उन्हें सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक प्रशासन से दूर रखा। दूसरी तरफ मिलाओं को वैचारिक रुप से परिवार तथा उसके शुभ के दृष्टिकोण से जोड दिया।

प्राय ऋगवैदिक नारियों की स्थिति के विषय में जो बाते कही जाती है वह बहुत सुखद प्रतीत होती है। ऋगवैदिक आर्यों ने जिस समतामूलक समाजवादी समाज की कल्पना की थी उसमें समाज बहुत हद तक वर्गविहीन था। इस वर्गहीन कहे जाने वाले समाज ने स्त्रियों पर नियत्रण प्रारम्भ किया। ऋगवेद में स्त्रियों से सम्बन्धित विषय जैसे नारी शिक्षा परिवार में उसकी स्थिति विश्पला मुदगलानी जैसी स्त्रियों का विवरण वस्तुत एक सुखद स्थिति थी। शिक्षा जैसे क्षेत्र स्त्रियों के लिए व्यापक रूप से खुले थे। वैदिक काल में जब वेद ही अध्ययन के प्रमुख विषय थे स्त्रियों को भी समान रूप से वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। वेदों की बहुत सी ऋचाये स्त्रियों द्वारा लिखी गयी। परिवार से लेकर समाज तक में स्त्री शिक्षा तथा शिक्षित स्त्रियों दोनों का विशेष महत्व था। स्त्री पुरूष के सहसम्बन्ध को शिक्षा तथा गृहस्थ जीवन दोनों पर आश्रित बताया गया। पति सेवा का जो एकतरफा और गलित रूप आज हमें समाज में मिलता है उसके बीज हमें ऋगवेद में देखने को मिलता है। ऋगवेद में स्त्रियों की शिक्षा सुन्दरता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार की चर्चा बार—2 हुई है।

<sup>1</sup> मसीन कमला पितृसत्ता क्या है?

<sup>2</sup> चक्रवर्ती उमा, कन्सेपचुलाइजिंग ब्रहमानिकस पेट्रियार्की उन अर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट क्लास एण्ड स्टेट इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993।

<sup>3 1</sup> यत सुपर्णा विप्रणे अजमीवा विवेवे

तत्र में गच्छताद्धवे शल्य इद कुल्मल यथों।

एषा दिवों दुहिता प्रत्यदर्शी व्युच्छन्ती युवित अथर्ववेद शुक्रवासाः
 विश्वस्येशना पार्थिवस्य वस्व उषों अधेह सुन्मगे व्युच्छ।

<sup>5</sup> शर्मा आर एस मिटौनीयल कल्चर एण्ड स्पेशल फार्मेशन इन एन्सेन्ट इण्डिया।

८. अहर्भेद 8/73/3

<sup>7.</sup> अगुष्टेंद 3/58/8

इन तीन बिन्दुओं में शिक्षा ही ऐसा उपकरण। था जो आगे चलकर पुरूष प्रधान राजनीतिक तत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसलिए कालान्तर में शिक्षा को नारी के विकास में बाधक समझा जाने लगा। फलस्वरूप नारी जगत का विकास प्रारम्भ हो गया जो अत्यत रहस्यपूर्ण था

जैसा की नगरहीन लोगों से आशा की जा सकती थी आर्यों में विकसित आर्थिक प्रणाली नहीं थी। पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान नगण्य था। यही कारण था स्त्री के मातृप्रभाव को हम इस काल में नहीं पाते। ऋगवेद में जो स्त्री सम्बधी अवधारणा थी वह उत्तोरत्तर विकसित हो गयी जो अनेक अर्थों में बाद के सदर्मों को पृष्ट करता है। ऋगवेद कहता है घर में सधवा स्त्रियों का प्रथम स्थान है (ऋ 10/18/7) इनको सदा निरोग अज्जप घृत आदि स्निग्ध पदार्थों से विभूषित मूल्यवान धातुओं से अलकृत तथा अश्रुविहीन होना चाहिए (ऋ 0/18/7) सुरूपिणी हसमुख (3/58/8) शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ पतिप्रिया (8/73/3) सुवस्त्रा (10/71/4) विचारशील (1/28/3) पति मात्र परायण (ऋ 10/85/47) होना चाहिये। ऋगवेद की इसी अवधारणाओं को परवर्ती साहित्य ने धर्म तथा स्त्री को जोडकर स्त्रीधर्म का निर्माण किया किन्तु शुद्ध धार्मिक प्रक्रिया से स्त्री को न केवल दूर रखा अपितु सन्यास तप ध्यान की अवस्था के लिए उसे शत्रु धाषित कर दिया।

इस तथ्य का प्रमाण इस बात से मिलता है कि ऋगवैदिक देवकुल मे देवियो की स्थिति निम्न है।

वाशम ए एल, वाण्डर दैट वाज इण्डिया पृष्ठ-५०

यद्यपि कि ऋचाओं में देवियों को उचित स्थान नहीं प्राप्त था। किन्तु आर्यों के भौतिक जीवन के धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नियों को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। भाई-चारा सिद्धान्त और धर्म एक दूसरे के पूरक है।यही कारण है कि आर्यो का यज्ञ प्रधान धार्मिक पक्ष बहुत सगिठत है। धीरे-धीरे धर्म ओर नारी का सम्बन्ध बहुत जटिल हो गया और स्त्रियाँ अपने परिवार के हित के लिए शुभ सोचने वाली उपकरण बन गयी। ऋगवेद का एक महत्वपूर्ण वर्णन है इन्द्र द्वारा उषा का बलात्कार जिसका उल्लेख कई बार हुआ है।² बलात्कार जैसे घृणित सदर्भों के पश्चात भी इन्द्र का इस काल में एक देवता ( प्रमुख) के रूप में बने रहना एक विचारणीय प्रश्न है। शायद यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल मे जिन विवाह पद्धतियों का वर्णन है उसमें राक्षस और पैशाच विवाहों को अनैतिक कर्म न मानकर विवाह पद्धतियों की श्रेणी में रखा गया । ऋगवेद में एक पत्नी वाले पितृसत्तामक परिवार की अवधारणा के चिन्ह नहीं मिलते। यद्यपि इस समाज में स्त्रिया कई क्षेत्रों में समान अधिकार रखती थी। किन्तू व्यापक रूप से लगभग सम्पूर्ण ऋगवैदिक साहित्य मे स्त्रियो की कल्पना सुघड गृहणी के रूप मे की गयी है। उपनयन के पश्चात कन्याओं को अपने जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार था जो किसी भी समाज के उन्नतिशील विचारो का सूचक है।

ऋगवेद काल के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यो का अभाव है और अगर हम मान ले कि इतिहास पुरातत्व से भिन्न मनुष्य जाति के अतीत का लिखित साधनो द्वारा एक अध्ययन है तो भारतीय इतिहास आर्यो से प्रारम्भ होता है। शास्त्र के अध्ययन की विधियो द्वारा हम इस समाज मे कबायली समाज के लक्षण पाते है। हो सकता है कि यह समस्त लक्षण नये परिवेश मे जीवन की मूलभूत आवश्यक्ताओ और अपने को स्थापित करने के दोहरे संघर्षों का परिणाम हो।

<sup>1</sup> अपूर्जिंद । ०/१८/७ 2 वाशम एएल वाण्डर देंट वाज इण्डिया पृष्ट - 58

<sup>3</sup> परायती नामन्वेंति पाथ आयतीना प्रथमा शश्रुतीनाम व्युच्छन्ती जीवमुदीयरन्त्युषा मृत क चन बोधयन्ती ऋगवेद 1/2/6

<sup>4</sup> बाशम ए एल पाण्डर दैट वाज इण्डिया - 61

लिपियों के विकास के अभाव में भी ऋगवैदिक आर्यों ने जिस प्रकार के समाज की कल्पना की तथा स्त्री शिक्षा को समाज की प्राथमिक आवश्यक्ता के रूप में विकसित किया यह एक सराहनीय प्रयास था। स्त्री को राजनैतिक सगठनो तथा प्रशासन से दूर रखने का कारण शायद युद्धों से दूर रखना रहा हो।

उत्तर वैदिक काल में होने वाले जटिल राजनीतिक विकास अधिशेष पर आधारित अर्थतत्र के विकास ने ऋत के हास ने ऋगवैदिक आर्यों की सम्पूर्ण सकल्पना को एक दूसरी दिशा दे दी। अगर ऐसा न होता तो शायद नारियों को योगदान न तो उपेक्षित रहता और न ही बाहित और ऐसी स्थिति में एक सतुलन स्त्री पुरूष दोनों के बीच दिखता।

उत्तर वैदिक काल ( 1000 से 500 ईपू)

ऋग्वेद के रचनाकाल तथा बौद्ध युग के मध्य लगभग चार पाच सौ वर्षों का अन्तर है। इस अविध में अनेक उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना यजुस अथर्वन ब्रहमण तथा उपनिषदों के रूप में हुई वह वह काल था जब सम्पूर्ण उत्तरी भारत के जीवन में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहा था। आर्यों के कबायली जीवन में परिवर्तन आ रहा था। यह परिवर्तन उनके जीवन में आने वाली स्थायित्व की झलक देता है। इस स्थायित्व से जीवन के सभी क्षत्रों में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए जो थोड़े बहुत अन्तर के साथ लम्बे समय तक चलते रहे। इस काल की प्रमुख विशेषता थी— कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कबायली जीवन में दरार का पड़ना और वर्णव्यवस्था का जन्म। इन तीनो बिन्दुओं ने वैदिक कालीन मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित किया।

<sup>1</sup> बाशम ए एल माण्डर दैट वाज इण्डिया - 87

<sup>2</sup> वाशम एएल, अद्मुत भारत पृष्ठ 30

<sup>3</sup> वही पूरक - ह०

<sup>4</sup> एस आर श्रमी मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फार्मेशन इन एशेंट इण्डिया पृष्ठ

<sup>5</sup> दिलीप चक्रवर्ती विगिनिग आफ आयरन अण्ड सोशल चेंज इन इण्डिया स्टैडीज पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट खण्ड 14 अक 4, 1973

यह विचारणीय है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तो बनी किन्तु महिलाओं की समानता का आधर खत्म सा हो गया। ऐसा शायद इसलिए था कि ऋगवेद काल के नारी सम्बन्धी जीवन दर्शन ने महिलाओं को सामाजिक न बनाकर घरेलू बना दिया था साथ ही वर्णव्यवस्था जैसी जटिल सामाजिक सरचना की अवधारणा का विकास हो रहा था जिसमें ब्राह्मण के रूप में एक सशक्त वर्ग जन्म ले रहा था जो समस्त राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियों का नियत्रण कर्ता था। इन सभी परिवर्तनों ने स्त्री तथा पुरूष के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खीचनी प्रारम्भ कर दी। पितृसत्ता की जड़े गहरी होती गयी। जीवन के सभी क्षेत्र पुरूष प्रधान होते गये और महिलाये अब सिर्फ पुत्री बहन माँ और पत्नी की सीमा में आबद्ध हो गयी।

महिलाओं को पुरूषों द्वारा नियत्रित करने की झलक तथा उस प्रक्रिया से उपजे तनाव को हम ऋग्वेद में आसानी से देख सकते हैं। कुछ दृष्टान्तों से ऐसे सुझाव भी मिलते हैं कि महिलाओं को शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाना चाहिए। यही कुछ मूल कारण थे जिससे उत्तर बैदिक कालीन नारी की शैक्षिक दशा में गिरावट आयी।

कृषि व्यापार तथा शिल्पों के उदय ने अधिशेष उत्पादन को जन्म दिया। इस अधिशेष से सशक्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक सगठनों का उदय हुआ। इन सगठनों ने न केवल नारी के विकास में बाधा पहुचायी बल्कि स्त्री पुरूष के भेद को नैसर्गिक तथा ईश्वरीय बताकर और अधिक गहरा कर दिया। समाज में पुरूष की प्रधानता बढती गयी फलस्वरूप स्त्री समाज का अग बनने के स्थान पर उपयोग की वस्तु बनती गयी।

<sup>1</sup> एस आर शर्मा क्लास फार्मेशन एण्ड इटस मैटिरियल बेसिन इन द अपर गैजिटिक बेसिक ईसा पूर्व लगभग 1000–500 ) अगस 1917 म हिस्टारिक रिब्यू एण्ड 2 में प्रकाशित

देखिये चन्द्रा चक्रवर्ती कामन लाइफ इन द ऋगवेद एण्ड अथर्ववेद ऐन एकाउन्ट आफ दी फोकलोर इन दी बैदिक पीरियड 1977 2 चक्रवर्ती उमा, कन्सेप्चूलाजिग ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की इन आर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट क्लास एण्ड स्टेट EPW 3 अप्रेल 1996 3 वही

<sup>4</sup> भसीन कमला पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ 9

उत्पादन सम्बन्ध पारिवारिक रिश्ते और सम्पित्त गत अधिकार अब कानून के माध्यम से मॉ से छीनकर पिता को दे दियो। उत्तर वैदिक काल मे लिखे जाने वाले अनेक ग्रन्थ और वेद इस बात का प्रमाण है कि अब स्त्री अपने ऋगवेद कालीन अधिकार भी खो चुकी थी। अथर्ववेद मे दहेज देने के स्पष्ट सुझाव है ' समाज ने दहेज देने की इस प्रथा को आर्थिक सम्बन्धों से जोडकर देखा। फलस्वरूप ब्राहमण साहित्य मे पुत्री को सभी दुखों का श्रोत और पुत्र को वरदान कहा गया है। मैत्रायणी सहिता मे उसे सुरा तथा पासा के समान बताया गया है।

उत्तर वैदिक कालीन सस्कृति ऋग्वेद कालीन सस्कृति की तुलना में भौतिकता में अधिक विकसित थी। समाज के विकास की इस अवस्था ने व्यक्ति तथा समाज दोनों के नैतिकता सम्बन्धी अवधारणाओं में भी परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तर वैदिक काल के 500 वर्षों का और उसके विकास का विश्लेषण करें तो वर्णव्यवस्था पर आधारित समाज तथा समाज में विकसित होने वाली लगभग समस्त व्यवस्था पुरूष प्रधानता को क्रमश सुदृढ करती गयी। चार वर्णों में बटे समाज में नारी का भी स्तरीकरण हुआ। यह स्तरीकरण कालान्तर में विधि निर्माताओं के लिए नियत्रण के नवीन सूत्रीकरण का प्रतिपादन करने में सहायक हुआ। सम्पूर्ण राजनीतिक सगठन पुरूष योग्यता और क्षमता पर आधारित होते गये।

<sup>1</sup> एस आर शर्मा मिटिरियल कल्चर एण्ड सोशल फामेशन इन एशेंट इंण्डिया पृष्ठ 47

<sup>2</sup> नारीवादियों, तथा अन्य विचारधाराओं की सभी महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के प्रति मेदमाव सम्यता के विकास के साथ ही आरम्म हुआ। उनका मानना है कि सम्यता और नारी दोनों का एक दूसरे में समाहित होनो ही विकास का द्योतक है। उदाहरण के रूप में भारतीय सम्यता मिश्री सम्यता तथा अन्य सभी द्योतक है। उदाहरण के रूप में भारतीय सम्यता, मिश्री सम्यता तथा अन्य सभी प्राचीन सम्यताए पुरुषों के लिए नारी के त्याग पर ही आधारित थी।

उत्तर वैदिक कालीन परम्परा में जिस कुल का उल्लेख है वो ऋग्वेद में अप्राप्य है। कुल के विकास में समाज में परिवार के साथ अनेक मनोवैज्ञानिक अन्तर सम्बन्धों का विकास किया जिसने परम्परा के रूप में स्थान ग्रहण कर व्यक्ति की पहचान को बौना बना दिया और महिलाओं को पहचानहीन। धर्म के विकास ने स्त्री और कुल की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की।

उत्तर वैदिक कालीन परम्परा में जिस कुल का उल्लेख है वह ऋग्वेद में अप्राप्य है। कुल के विकास में समाज में परिवार के साथा अनेक मनोवैज्ञानिक अर्न्तसम्बन्धों का विकास किया जिसने परम्परा के रूप में स्थान ग्रहण कर व्यक्ति की पहचान को बौना बना दिया और महिलाओं को पहचानहीन। धर्म के विकास में स्त्री और कुल की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की।

उत्तर वैदिक कालीन परम्परा में ब्राम्हण का एक अनुत्पादित वर्ग था जो अधिशेष पर अपना जीवन यापन करने का आदी था। यही कारण था कि उसने अपने को विशेषाधि कार सम्पन्न बर्ग बनाये रखा। इसके लिए आवश्यक था कि वह अपनी धार्मिक श्रेष्ठता की छाप लोगों पर बनाये रखे। इस धार्मिक श्रेष्ठता के लिए भी आवश्यक था कि ऐसे वर्ग को चुना जाये जो अपने अवचेतन से शुभ अशुभ की स्थिति से जुडा हो। इस स्थिति से महिलाओं को ऋग्वेद काल में ही जोड दिया गया था। फलस्वरूप धर्म की संघ जो समाज में महिलाओं के माध्यम से लगी वह आज तक स्थापित है। शिक्षा उस सम्पूर्ण क्रिया कलाप की शत्रु थी। इस लिए महिलाओं को शिक्षा से विचत रखा जाने लगा। ब्राम्हणों की इस समाज रचना के सबल पोषक क्षत्रिय थे।

<sup>1</sup> शर्मा एस आर मिटीरियल कल्चर एण्ड साोशल फार्मेशन इन ऐशेट इण्डिया पृष्ठ-10 ।

<sup>2</sup> श्रीमाली एव झा - प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ 16 ।

इसलिए ब्राम्हणों ने चतुराई पूर्वक साहित्यों की रचना के माध्यम से क्षत्रिय पुरूषों को महिमामन्डित करके स्त्रियों की स्थिति को अपने अनुसार नियत्रित किया। इस विचारधारा की स्थापना में दो महाकाव्यो रामायण तथा महाभारत में प्रमुख भूमिका निभायी।

रामायण शैली तथा विषय की दृष्टि से वस्तुत भिन्न है। इसमे महाभारत की तरह प्राचीन लक्षण नहीं प्राप्त होते तथापि महाभारत में राम का उपाख्यान इस रूप में वर्णित है जिससे सूचित होता है कि महाभारत का अतिम सकलनकार रामायण से परिचित था। रामायण के पात्रों की मर्यादा में सम्पूर्ण भारतीय समाज को नैतिक नियमों में कमोबेश बाध दिया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है यह उस मर्यादा की ही भूमि है इसलिए यहां की स्त्रियों ने सीता के चरित्र को ढोया है। यह एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया रही है जो आज भी थोड़े बहुत अन्तर के साथ बनी हुई है। सीता का चरित्र उत्तर प्रदेश की स्त्रियों की विडम्बना है।

विशिष्ठ सृष्टि सिद्धान्त तथा उससे जुडी नारी सम्बन्धी अवधारणा सामाजिक आर्थिक सिद्धान्त पर गढी गयी नारी को समझने में बडी सहायता करता है। भारतीय दार्शनिक व्याख्या कहती है कि ' प्रलय के अवसान एव सृष्टि के आरम्भ में जब उसी सर्वाधार सद्रूप प्रभू की इच्छा शक्ति अभिव्यक्त होती है तब वह प्रभु महेश्वर एव मायी और उनका शक्ति समूह प्रकृति माया आदि शब्दों में वर्णित होता है। उपनिषदों ने नारी को प्रभु की शक्ति के रूप में जोड़ा है उपनिषद कहते हैं। कि जब पुरूषावतार (ब्रह्म) को एकाकीपन का भय सताने लगा तब उनका विराट शरीर गिर गया और दो भागों में विभक्त हो गया।

<sup>1</sup> भारतीय दर्शन में उपनिषद इसकी व्याख्या करते है।

<sup>2</sup> स इममेवात्मान द्वेधापातयत (बृहदारण्यक उपनिषद 9/4/3)

एक भाग का नाम पति और दूसरे का पत्नी पड़ा 1 और ब्रहम जो सुख और आकाश दो रूपो मे थे वे भी दोनो मे विभक्त हो गये।² सुख विशेषाक पति (नर) आकाश विशेषाक पत्नी (नारी)। अत शक्ति शक्तिमान का युगल अनादि अनन्त है। शक्तिमान के बिना शक्ति का पृथक अस्तित्व नही रह सकता। उस शक्तिमान की वह महाशक्ति ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक रूपो से उसकी सहकारिणी एव सहधर्मिणी बनी रहती है। वही शक्ति परा एव अपरा भी कहलाती है⁴ और अशी का अश भी कहलाती है। अत नारी बिना नर शरीर अर्ध वृगल कहलाता है। इस अपूर्णता की पूर्ति नारी द्वारा ही हो सकती है। इन समस्त दार्शनिक व्याख्याओं के पीछे पितुसत्ता तथा परिवार के अन्तरसम्बन्धों को जोडकर देखना होगा। परिवार की स्थापना ऋग्वैदिक काल में भी थी किन्तू ऋग्वैदिक नारी की स्वतत्रता परिवारवाद की स्थापना में बाधक थी। इसलिए स्त्री पुरूष सम्बन्धों की दार्शनिक व्याख्या की गयी। इस दार्शनिक व्याख्या को धर्म के साथ कुशलता से जोडा गया। धर्म से जुड़ते ही उपनिषदो और गीता का यह सूक्ष्म विचार स्थूल रूप मे परिणत हो गये। धर्म ने इन व्याख्याओं को महिलाओं के लिए इनको हमेशा तर्कसगत बनाये रखा। परिवर्ती रमृति साहित्य ने इसी को आधार बनाकर महिलाओं के लिए कानूनी बेडियाँ तैयार की जो आज तक अनेक विरोधों के होने पर भी समाज में अपनी जड़े जमाये हुए है। यह नियत्राण की वैचारिक पहल थी जो समाज के स्वरूप को गढ़ती है।

#### मौर्य काल मे नारी -

मौर्य साम्राज्य की सामाजिक—आर्थिक दशा शासन प्रबन्ध तथा धर्म और कला सम्बन्धी जानकारी के लिए हमारे पास प्रचुर सामग्री है।

<sup>1</sup> क बहम ख बहम (छान्दोग्य 4/10/5)

<sup>2</sup> छान्दोग्य उपनिषद

<sup>3</sup> वही

उपरेदिमतस्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम।
 जीवम्ता महाबाही (गीता 7/8)

<sup>5</sup> ममैकाशों जीवतों के जीवमूत सनातन (गीता 15/7)

<sup>6</sup> कस्य रूपममूद द्वेघा यत्कायमिकचक्ष्मते (गीता 3/12/52)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेगस्थनीज की इण्डिका तथा अशोक के अभिलेखों का ठीक से अर्थ लगाया जाय तो पता चलेगा कि वो तत्कालीन समाज को जानने के लिए एक दूसरे के पूरक है।

पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रों की भाति कौटिल्य ने भी वर्णव्यवस्था को सामाजिक सगठन का आधार माना। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। सुदृढ होती व्यवस्था ने फैलते हुए वाणिज्य और व्यापार ने सगठित राज्य व्यवस्था ने महिलाओं को अपनी सुविधानुसार नियमों में बाधना प्रारम्भ कर दिया। मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अतयत सुरक्षित दीखती है। इस सुरक्षा का अर्थ है बधनों का बढना। इस काल में स्त्रियों को नियोग तथा पुनिववाह की अनुमित थी। समाज का विभाजन स्त्रियों के स्तर पर भी स्पष्ट रुप से दिखता है। सम्रात घरों की स्त्रिया प्राय घर से बाहर नहीं निकलती थी। इन्हें अर्थशास्त्र में अनिष्कासिनी कहा गया है।

अर्थशास्त्र जो धार्मिक नीति ग्रथो से अधिक उदार है दुराचारिणी स्त्रियों के लिए अत्यधिक कठोर नियम निर्धारित करता है। एक स्त्री जो अपने पित की इच्छा की इच्छा के प्रतिकूल क्रीडा में भाग लेती है मिदरा पान करती है उसे उपण का अर्थदण्ड देना चाहिए। यदि वह अपने पित की आज्ञा के बिना दूसरी स्त्री से भेट करने उसके घर जाती है ऐसी दशा में उसे 6पण का अर्थदण्ड देना होगा। यदि किसी पुरुष से भेट करने जाती है तो 12पण का दण्ड देना होगा। इस प्रकार पित को पूर्णरुप से अपनी पत्नी की गतिविधि पर लगभग असीमित अधिकार थे। उच्च श्रेणी की स्त्रियों पर पर्याप्त रुप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। जिससे उनके सतीत्व पर किसी तरह की आच न आये।

<sup>1</sup> बाशम ए एल, अद्मुत भारत पृष्ठ 85

<sup>2 416</sup> 

<sup>3</sup> पाथरी भगवती प्रसाद मौर्य साम्प्रज्य का सास्कृतिक इतिहास

<sup>4</sup> जैगर एलिसन फेमिनिस्ट पालिटिक्स एण्ड हर्यूमन नेचर न्यूजर्सी रोमन एण्ड एलन हैण्ड 1993

<sup>5</sup> बाशम ए एल अद्मुत मारत

जो भी हो एक पत्नी को जो थोडी सी स्वतत्रता प्राप्त थी उसका प्रथम कर्तव्य यह था कि अपने पित की सेवा करे उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करे थक जाने पर भी उसके चरण दबाये—उससे पहले सोकर उठे तथा उसके पश्चात भोजन ग्रहण करे तथा सोये।

नियत्रण का तरीका अनेक स्तरो पर अलग—अलग ढग से कार्य करता है। 1 पहला ढग विचारधारा के स्तर पर कार्य करता है जो चिरत्रों के माध्यम से सप्रेषित होता है। 2 यह सप्रेषण यदि सकारात्मक रूप से कार्य करता है तो व्यक्ति के अवचेतन से होता हुआ अन्त करण को प्रभावित करता है। इस स्तर पर स्त्री ने पतिव्रता के चिरत्र को अपने मन और रूप में अपना लिया। इसी कारण असामनता पूर्ण व्यवस्था आगे भी चलता रहा। इस स्थिति में उनकी स्वय की सहभागिता के कारण उनके निचले स्तर पर उगली उठाने वाला कोई नहीं रहा। इस तरह धारणा के रूप में पितृसत्ता इतनी दृढता से जम गयी कि स्वाभाविक सी दिखने लगी।

ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के साथ किसी तरह का दुराचार या शोषण होता था। इस व्यवस्था ने कुल के लोगों के बीच स्नेह के बीज बोये। स्नेह के इस बन्धन ने स्त्री को अतिवादिता की हद तक सुरक्षा प्रदान की और इस सुरक्षा ने धीरे—धीरे स्त्री की बची हुई स्वतत्रता का भी हनन करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरी तरफ स्नेह और सुरक्षा के मिले—जुले प्रयास ने कुल की परम्परा संस्कृति तथा प्रतिष्ठा का निर्माण किया। फलस्वरुप स्त्री और प्रतिष्ठा एक दूसरे के पर्याय बन गये जिसने महाभारत जैसे युद्धों का स्वरुप ग्रहण कर लिया।

<sup>1</sup> मीस मारिया का शोध पत्रा विमन द लास्ट कालोनी (कालीफार विमन 19988, दिल्ली)

<sup>2</sup> लर्नर गर्डा द क्रियेशन आफ पेटियार्की आक्फोर्ड एण्ड न्यूयार्क आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस 1986

<sup>3</sup> हायडी हार्डमन द अनहैपी मैरिज ऑफ मार्किस्जम एण्ड फेमिनिज्म टुवर्डस ए मोर प्रोग्रसिव यूनियन इन कैपिटल एण्ड क्लास समर।

हार्टमन का कहना है कि पितृसत्ता रिश्तों का एक समूह है उन रिश्तों का नैतिक आधार है। इसमें पुरुषों के भी ऊच-नीच या पदानुक्रम के सम्बन्ध होते हैं साथ ही सभी पुरुषों में मर्द होने के नाते माईचारा होता है जिसके कारण दे महिलाओं को दबाने मे सफल होते हैं।

स्त्री ने बहुत सहजता से अपने आप कोइन तीनों से जोडकर देखना प्रारम्भ किया। यदि किसी ने कुल में बनायी परम्परा को स्वीकार नहीं या तो उसे समस्त समाज ने तिरस्कृत कर दिया। समाज का यह तिरस्कार स्त्री के लिए अभिशाप साबित हुआ क्योंकि उसे अब सामाजिक उपभोग की वस्तु बना दिया गया। फलस्वरुप स्त्री एक नये रूप में समाज के समक्ष आयी। यह स्वरुप था गणिका का।

वास्तव में स्त्री के प्रति प्राचीन भारतीय प्रवृत्ति रहस्यपूर्ण थी। ऋग्वेद काल के पश्चात शिक्षा का अधिकार छिन जाने से महिलाओं के विषय का समस्त चित्रण पुरूषों द्वारा किया गया। यही कारण है कि महिलाओं ने क्रमिक विकास के रूप में पुरूषों के विचारों उनके शासनतत्र को तथा उनके विश्लेषण को सर्वमान्य रूप से ग्रहण कर लिया। 1 मौर्य काल की विशेषता यह है कि वह जटिल सामाजिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। एक तरफ पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग तथा दूसरी तरफ पर पुरूष से मिलने पर अर्थदण्ड विरोधामास को प्रकट करता है।

एक तरफ स्त्रियों के घर से निकलने पर प्रतिबंध तथा दूसरी तरफ वेश्याओं के स्वरूप का गठन तथा राज्य के लिए उनका उपयोग। 2 ऐसा नहीं था कि इन वेश्याओं को इस काल में घृणित समझा जाता था। देवदीन नामक चित्रकार सुतनुका नामक देवदासी से प्रेम करता था। 3 बोद्ध कथाओं में वर्णित वैशाली की वेश्या आम्बपाली समस्त सभ्य भाग में प्रसिद्ध थी। वह अपने नगर के अमूल्य रत्नों में थी। समन्ती समाज में प्राय ही शक्तिशाली और समद्ध गणिकाए सामाजिक सास्कृतिक और राजनीतिक हलचलों की केन्द्र होती है। वेश्या स्वतंत्र नारी है। स्वतंत्रता उसकी सजा है इसलिए वह वेश्या है। लेकिन यह भी सही है कि इस गतिशील स्वतंत्र चेता नारी ने हर समय के कथाकार को प्राय अपनी ओर आकर्षित किया है।

<sup>1</sup> मारिया मीस वीमन द लास्ट कालोनी

<sup>2</sup> बाशम ए एल अद्मुत मारत

<sup>3</sup> वही

<sup>4</sup> जैन अरविन्द औरत होने की सजा पृष्ट 5

<sup>5</sup> वही प्रक-ड

बौद्ध भिक्षुणिया भी बन्धनो से मुक्त होती थी। हम उन्हें भी स्वतंत्र कह सकते है। वे स्वयं लिखती है

> मुक्त हू मै जी भर कर मुक्त मुक्त हू मै तीन क्षुद्र वस्तुओं से खरल से मूसल से और अपने ऐठे हुए देवता से।

वस्तुत दोनो की स्वतत्रता में अन्तर है वेश्या ने समाज में रहकर न तो पुरूष का सरक्षण स्वीकार किया है न ही सामाजिक स्वीकृति किन्तु भिक्षुणी मुक्त होते हुए भी सरक्षण के सम्बल के साथ ही जीवन यापन करती है और यही अन्तर समाज में सम्मान के मनोविज्ञान का प्रश्न खंडा करता है। यही से समाज में स्त्री और स्त्री के बीच भेद उत्पन्न करता है। वेश्या चूकि यौन शुचिता के आडम्बर से निर्भय हो जीवन यापन करती है इसीलिए वह घृणित है। किन्तु भिक्षुणी को भिक्षुणी होने के पश्चात भी उस आडम्बर को यथावत ग्रहण कना होता है। अत वह निश्चित रूप से पराश्रित है।

मौर्य साम्राज्य की लडखडाती हुई दीवार ई पू 187 में ढह गयी फलस्वरूप भारतीय इतिहास की राजनैतिक एकता कुछ समय के लिए खण्डित हो गयी। उत्तर पश्चिमी से विदेशी आक्रमण मौर्यतर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 5 विदेशी संस्कृतियों से भारतीयों के परिचय ने सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित किया।

<sup>1</sup> बौद्ध मिक्षुणियो द्वारा रचित कविता के अश।

निश्चित रूप से उस काल में नारियों की सामाजिक दशा भी प्रभावित हुई जो आक्रमण काल की विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर सामान्य रूप से सकारात्मक ही रही।

दक्कन मे मौर्य सत्ता के पतन के पश्चात नये राज्यो का उदय हुआ। उन नवोदित राज्यों में नयी संस्कृति का निर्माण हुआ। जिसमें तुलनात्मक रूप से महिलाओं को सम्मान अधिक प्राप्त था। सभी सातवाहन शासकों को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केन्द्र प्रतिष्ठान गोर्वधन (आधुनिक नासिक) एव वैजन्ती थे। यही कारण है भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में महाराष्ट् में महिलाओं को सम्मान अधिक प्राप्त है।

विकसित राजनीति ने वैवाहिक सम्बन्धों को कूटनीति का अस्त्र बनाना प्रारम्भ किया और इसी क्रम में सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर टकराहट को समाप्त करने का प्रयास किया। यह राजनीति में महिलाओं के उपयोग की सबसे सम्मानित रीति थी। यही वह समय था जब बौद्ध भिक्षुणियों ने संघ में प्रवेश कर धर्म के प्रचार में अपना सक्रिय सहयोग दिया।

#### गुप्त काल मे स्त्री -

गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। यह काल लम्बे एैतिहासिक क्रमिक विकास का परिणाम था राजनैतिक तत्र के सुगठित विकास ने समाज मे स्थिरता को जन्म दिया। सामाजिक स्थिरता ने संस्कृति तथा समृद्धि का निर्माण किया।

<sup>1</sup> सातवाहन शासको को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। सातवाहनो के महान शासक गौतमी शतकर्णी को उसकी माता गौतमी तथा वशिष्ठी पुत्रा पुलुभावी को उसकी माता वशिष्ठी के नाम से जाना जाता था।

<sup>2</sup> श्रीमाली एव झा प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ 223 ।

यही कारण था कि गुप्त काल साहित्य कला तथा शिल्प की दृष्टि से अति समृद्ध रहा है। इस काल में साहित्य कला तथा शिल्प तीनों ही का केन्द्र बिन्दु नारी रही है। इस केन्द्र बिन्दु की स्थिति ने गुप्त कालीन नारी को भौतिक दृष्टि से नारीत्व का प्रतीक बना दिया। दूसरी तरफ इस काल में पनपने वाले धर्म ने स्त्री को न केवल रहस्य और घृणा का पात्र बनाया बल्कि उसे गूढ धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा।

स्त्रियों की समाजिक मर्यादा को लेकर इस काल में कुछ ऐसी बाते विकसित हुई जो बात की शताब्दियों में उनकी विशेषता बन गयी। अल्पआयु विवाह सतीप्रधा आदि प्रथाए इस काल में सामने आयी। यही वह काल था जब जन्म से मृत्यु तक वह पुरूष नियत्रण में रहने को निर्देशित की गयी। स्त्री की यौन शुचिता और पवित्रता की परिकल्पना ने स्त्री और पुरूष के परस्पर सम्बन्धों के मध्य अपरोक्ष दीवार खड़ी कर दी। जिसके फलस्वरूप स्त्री पूर्वोक्त सहधर्मिणी सहचरी आदि स्थानों से युक्त हो भोग्या बन गयी। अब उसके व्यक्तित्व को प्रत्येक कोणों के मानदण्ड प्रत्येक पुरूष द्वारा अपनी विचारधारा के स्तर पर तैयार किये जाने लगे। धार्मिक आर्थिक और व्यक्तिक सभी स्थितियों में स्त्रियों पर प्रतिबन्ध लगाये गये उन्हें ऐसी सम्पत्ति कहा गया जो किसी को भी दी जा सकती है। उनकी यह निरन्तर अधीनता पितृसत्ताम्मक समाज का सबसे सुगठित रूप था और है।

उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी शिक्षा दी जाती थी जिसका उद्देश्य मात्र इतना था कि वह बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप कर सके। सार्वजनिक जीवन में भाग लेना उनके लिए आवश्यक नहीं समझा गया। इस काल के साहित्य के अध्ययन से स्त्रियों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है किन्तु यह सभी सूचनाए उच्चवर्गीय स्त्रियों से सम्बन्धित है।

सती प्रथा के सम्बन्ध में भी गुप्त कालीन अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं। सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्षी 510 ई का एरण शिला लेख है। जिसमें गोपराज नामक सेनापित की पत्नी के सती होने का वर्णन है।

पुष्ठ 315

गुप्त काल विधिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण काल रहा मनु महराज की मनु सिहता ने समाज को लिखित विधिक स्वरूप प्रदान किया जिसके परिणाम स्वरूप समाज अब एक निश्चित दिशा मे गित करने लगा। सामान्यत मनु ने स्त्रियो से उनके अधिकार छीन लिये और उन्हे पूर्ण रूप से पित पर आश्रित सेविका बना दिया। मनु ने सर्वप्रथम कन्या के विवाह की आयु सामान्य परिस्थितियो मे निश्चित करके 12 वर्ष कर दी। यह एक ऐसी परम्परा रही कि उससे स्त्रिया का उभर पाना अत्यन्त कठिन कार्य बन गया। इन परिस्थितियो मे स्त्री शिक्षा समृद्ध वर्गी तक सीमित रह गयी।

यद्यपि जन साधारण में सती होने का प्रचलन नहीं था किन्तु विधवाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। उच्च तथा ब्राम्हण वर्ग की विधवाओं का जीवन अत्यन्त कष्ट पूर्ण था। इस काल के विधिकारों ने स्त्री की पवित्रता को पुर्नजन्म के सिद्धान्त से जोड़कर उसके ऊपर मानसिक नियत्रण स्थापित करने का प्रयास करने लगे। बृहस्पित के अनुसार पित के मरने पर जो पतिव्रता साध्वी निष्ठा का पालन करती है वह पापों को छोड़कर पितिलोक में जाती है।"

<sup>1</sup> कात्रामामरणित्तिएठेदृगृहे कन्यर्तुमत्यपि

न चैवैना प्रयच्छेतु गुणहीनायकर्हिचित' मनु स्मृति 989 ।

<sup>2</sup> आल्तेकर एएस, दि पोजीशन आफ विमेन इन हिन्दू सिविल एजूकेशन, पृष्ठ ६०

<sup>3</sup> कल्याम, नारी अब । वप8, जीता प्रश्न जोररनपुर ।

गुप्तकालीन अनेक स्मृतियों से विधवा के लिए ब्रहमचर्य ब्रत नियम आदि का विधान है।

स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के विषय में विभिन्न स्मृतिकारों ने पर्याप्त मतभेद है। याज्ञवल्क स्मृति में पत्नी को पित की सम्पत्ति का अधिकारी बताया गया है। उनका कहना है पुत्र के अभाव में पत्नी सम्पत्ति की अधिकारी होगी। बृहस्पित और नारद ने कन्या भी पुत्र के समान सन्तान होती है अत पुत्र के अभाव में उसका सम्पत्ति पर अधिकार होना चाहिए। किन्तु व्यवहारिक रूप से यह विषय विवादग्रस्त है। ऐसे भी शास्त्रकार हुए है जिन्होंने कन्या तथा पत्नी किसी को सम्पत्ति में अधिकारी नहीं माना है।

गुप्त काल चूकि हिन्दू धर्म के पुनरूखान का प्रतीक माना जाता है इसीलिए इस विधियों को इस पुनरूथान के साथ कठोरता से अपनाया गया। जिसके समाज में नारियों की स्थिति को अत्यन्त निम्न बना दिया।

स्मृतिकार मनु ने स्त्रियों के उपनयन में व्यवधान उत्पन्न किया। गृहकार्य ही अग्नि कार्य के समान पवित्रा होने से स्त्रियों के उपनयन की आवश्यकता नहीं रह गयी। अाल्तेकर का मत है कि 500 ई0 पूर्व से स्त्रियों का उपनयन समाप्त हो चुका था। 9वीं शताब्दी में मेघातिथि के महाभाष्य से स्त्रियों के उपनयन संस्कार में पुन प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। यहीं कारण था कि सामान्य वर्गों में कुछ कारणों से स्त्री–शिक्षा विचारणीय विषय ही नहीं रह गया।

आमन्त्रिका तु कार्येय स्त्रीवामावृदशेषत सस्कायार्य मारीरस्य यथाकाल यथाक्रमम।
 वैवाहिको विधि स्त्रीणाम सस्कारों वैदिक स्मृत पतिसेवा गुरौ वासौ मृहार्थेग्नि परिक्रमा ।। मनु 2 66 67

अाल्तेकर ए एस पोजीशन ऑफ वुमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृष्ठ – 202

**<sup>3</sup> वही** 

स्मृतिकारों के आदेशानुसार इस काल में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा याज्ञवल्क <sup>1</sup> सवर्त एवं यम <sup>2</sup> आदि स्मृतिकारों ने कहा कि जो अभिभावक अपनी कन्या का विवाह तारुण्य प्राप्ति से पूर्व नहीं कर देते वे अपराधी है। इस धार्मिक प्रलोभन की प्रतिक्रिया का ज्ञान अलबरुनी <sup>3</sup> के कथन से स्पष्ट हो जाता है। अलबरुनी कहता है — हिन्दू अपनी बालिकाओं का विवाह अल्प वय में ही कर देते है। बारह वर्ष तक कोई ब्राहमण अपनी कन्या कुमारी नहीं रख सकता।

इस प्रकार बारह वर्ष की अवस्था मे विवाह हो जाने से स्त्रियो की शिक्षा सम्भव नहीं थी। <sup>4</sup> बाशम के अनुसार बौद्ध धर्म के अर्न्तगत तत्रा शाखा के जन्म से जो अनाचार फैला उससे बचाने के लिए भी बालिकाओं का विवाह अल्पवय में ही कर दिया जाता था। <sup>5</sup>

बौद्ध धर्म तथा कालान्तर में हिन्दू धर्म में पनपे तत्रा विज्ञान ने स्त्री को साधना का साधन बताया। बौद्ध सिद्धों की यह वाममार्गी शाखा थी सिद्ध साधक नारी भोग में विश्वास करते थे। यही कारण था कि आगे चलकर सिद्ध साधकों के विरोध में नाथ सम्प्रदाय का उदय हुआ जिसने योग की पवित्रता के लिए स्त्री के दर्शन को ही वर्जित कर दिया। राजतरिंगणी (12वीं सदी) से ज्ञात होता है कि किन्नर पुर में एक राजा की स्त्री का अपहरण एक बौद्धिमक्षु ने अपनी ऐन्द्रजालिक विद्या से कर लिया था।

अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रूणहत्या ऋतौ –ऋतौ' याज्ञ स्मृति १६४।

<sup>2 967122</sup> उद्धृत आल्तेकर एजूकेशन इन एशेन्ट इण्डिया पृष्ठ- 217।

<sup>3</sup> साउच अलबेरुनीज इण्डिया माग दो पृष्ठ— 131 ।

<sup>4</sup> आल्तेकर एजुकेशन इन एशेन्ट इण्डिया पृष्ठ 217।

<sup>5</sup> बाशम ए एल द वान्डर दैट वाज इण्डिया पृष्ठ189।

<sup>6</sup> राज पृष्ठ 13-14 श्लोक 199-200 |

सन् 750 से 1200 का काल भारतीय इतिहास में अनेक राजवशों के उत्थान और पतन का काल रहा है। इन राजवशों में गुर्जर—प्रतिहार चौहान परमार चालुक्य चदेल गहड़वाल शुहिल तोमर आदि अधिकाश वश 'राजपूत' माने जाते हैं। यूरोपीय इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी मूल का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। गं जो भी हो मध्ययुग की इस शासन—परम्परा ने एक नवीन तथा विशिष्ट सास्कृतिक चेतना का निर्माण किया। जिसे हम 'राजपूत संस्कृति' कह सकते हैं। इस संस्कृति में अनेक तत्व सम्मिलित हैं, जैसे राजपूतों की युद्धप्रियता शोर्य क्षमाशीलता बहुविवाह प्रशासन के रीति—रिवाज। विदेशी आक्रमण के विरूद्ध अनवरत युद्धरत रहने के कारण ये हिन्दू—समाज के राजनीतिक नेता मान लिए गये। यही कारण था कि लगभग छ शताब्दियों तक राजपूत जाति का विशिष्ट सामाजिक महत्व बना रहा। राजपूतों की संस्कृति का सबसे सुन्दर चित्रण राक्षों साहित्य में है। यह साहित्य समकालीन सामतवादी पृष्ट भूमि का सबसे अच्छा प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता है। इन ग्रन्थों के नायकों को जितना युद्धों में रत दिखाया गया है उतना ही सुन्दियों के साथ विवाह के लिए उत्सुक भी। इस प्रकार समकालीन वीरगाथात्मक साहित्य सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे ढग से मुखरित करता है।

समकालीन माहिलाओं से भी वीरागना होने की अपेक्षा की जाती थी। वीरागना सम्बन्धी आदर्शों की उनकी अपनी सिहता थी। महिलाये अपने पुरुषों को युद्ध में भेजने के लिए प्रेरणा श्रोत बने। पित को युद्ध में मारे जाने को अपना गौरव माने। पित के युद्ध में माने जाने के साथ उच्च वर्गों में सिती तथा जौहर जैसी परम्पराओं का प्रारम्भ हुआ। इस काल में सित्रयों की स्थिति में भयकर पतन हुआ क्योंकि नारी को भी युद्धों का कारण माना जाने लगा।

<sup>1</sup> कर्नल राड अपने शोधों में राजपूतों को शक्त कुषाण तथा हूण आदि विदेशी शासकों के वशजों से सम्बन्धित माना है।

इ इा नागेन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास।

<sup>3</sup> इस सम्बन्ध में राजपूताने की स्त्रियों के मध्य उक्तियाँ प्रचलित हो गर्यी उदाहरण—मल्ला हुआ जो मरिया बहिण म्हारो कत।

सती प्रथा का अर्थ हैं कि मृत्यु के पश्चात उसके मृत शरीर के साथ जलना है।

<sup>5</sup> जौहर युद्ध के समय पुरुष के युद्धरस रहने की अवस्था में आक्रमण कारियों से अपनी सम्पूर्ण रक्षा के लिए स्त्रियों द्वारा स्वय को अग्नि में समर्पित करना है।

<sup>6</sup> जेडि की बिटिया सुन्दर देखी तेडि पर जाइ घरे हथियार।

इस प्रकार श्रगार और वीर-रस जैसे दो विरोधी तत्व समकालीन जीवन मूल्यो के प्रतीक बन गये।

पृथ्वी राज रासो जो हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है ये किव चन्द्रवरदाई पृथ्वीराज को जितना वीर दिखाया है उतना ही श्रृगार प्रेमी भी। किव ने एक ओर तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है दूसरी ओर रूप—सौदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उभारे है। नारी दोनो इसो के केन्द्र में है। वस्तुत सामती व्यवस्था में नारी सिर्फ एक वस्तु है, सम्पत्ति है। समस्त मध्ययुगीन साहित्य स्त्रियों की पतिपरायणता धर्म परायणता त्याग तथा बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। यही उनका स्त्रीत्व है और यही शील। हर विजेता ने शत्रु—राज्य के पशुओं और गुलामों को लूटा उनके साथ ही स्त्रियों को भी लूटा क्योंकि मूलत वह सम्पत्ति ही थी।

इस काल में मुख्य रूप से स्त्रियों को धर्म से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। परिव्यक्ता विधवा तथा समाज से बहिष्कृत स्त्रियों के लिए प्रभु चरण को ही मुख्य बनाया गया है। मध्य काल के 'रास साहित्य में इस प्रकार के पर्याप्त प्रमाण मिलते है। इन कवियों ने राजाओं की वीरता तथा युद्धों का विस्तार से विवेचन किया है किन्तु साथ ही मोक्ष के अपने दार्शनिक विचार को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया है।

कौशाम्बी के राजा शतानीक द्वारा चम्पापुर पर आक्रमण के समय उसके सेनापित ने चदन बाला नामक युवती का अपहरण कर सेठ के हाथो बेच दिया। इस युवती ने अपार कष्टों को सहते हुए भी अपने अतीत्व की रक्षा की तथा अन्तत जैन धर्म अगीकार कर लिया जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुई।

<sup>1</sup> डा नागेन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास

<sup>2</sup> जैन अरविन्द औरत होने की सजा पृष्ठ-21 राजकमल प्रकाशन

<sup>3</sup> वही

<sup>4</sup> चदन बाला रास (जैसा साहित्य)

यह तथा ऐसी कथाये पुरुष समाज की स्त्रियों के प्रति दोहरे चरित्र की परिचायक है। चन्दन बाला का अपने सतीत्व की रक्षा करना समाज के लिए श्रद्धा परिचायक रहा।

भारतीय इतिहास में इस्लाम के प्रभूत्व ने यहाँ की व्यवस्था को हर स्तर पर प्रभावित किया। इस सत्ता परिवर्तन ने न केवल राजनीतिक सरचना मे घुसपैठ की अपित् सामाजिक सरचना को भी सभी स्तरो पर प्रभावित किया। इस्लाम के आगमन के साथ-साथ महिलाओं की दशा में भारी परिवर्तन आया। यह परिवर्तन सकारात्मक न होते हुए भी नारी की निरतर गिरती हुई स्थिति में सहायक रहा। यही कारण था कि सम्पूर्ण सल्तन तथा मुगल काल नारी के सदर्भ में सराहनीय नहीं रहा। इसके दो कारण थे- (1) शासक वर्ग विदेशी था (2) उसका धर्म भिन्न था। इन दोनो ही कारणो ने भारतीय समाज को हर स्तर पर प्रभावित किया। चूकि मध्यकालीन समाज तर्क विवेक और मनुष्य की प्रधानता से इतर समूह के लिए समूह के द्वारा के सिद्धान्त पर चलता था इसलिए इस समाज से अत्यधिक आशा नहीं की जा सकती थी। क़ुरान के वचन और हदीस के नियम इस्लाम को मानने वालो के लिए शिरोधार्य थे और ये दोनो ही ग्रन्थ औरत की स्वतंत्राता की परिकल्पना नहीं करते। इसलिए स्वय इस्लाम के अनुयानियों के समाज में स्त्री की दशा अच्छी नही थी। दूसरी तरफ उनके भारत आगमन ने यहाँ के अपेक्षाकृत अलग समाज पर अपना पूर्ण प्रभाव डाला। फलस्वरूप भारतीय समाज जो गुप्त काल तक स्त्रिायो के दोहरे चरित्रा का परिचायक बन गया था जब और भी रूढिवादी हो गया। स्त्रिायों के सम्बन्ध में इस्लाम के दर्शन ने भारतीय स्त्रियों की दशा का दयनीय बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। यद्यपि इस्लाम में महिलाओं को सम्पत्तिगत अधिकार प्रदान किये थे किन्तु ये अधिकार व्यवहारिक रूप से नहीं मिलते थे।

चूँिक इस्लाम को मानने वाला शासक वर्ग था तथा नये आर्थिक सामाजिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि वाला वर्ग था। इसिलए देशी समाज का उसके प्रति आकर्षण स्वामाविक था। दोनो समाजो के एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने इस काल मे महिलाओ की स्थिति को अत्यत कठिन तथा उलझा हुआ बना दिया।

ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में मुहम्मद गोरी की विजय से जिससे दिल्ली में सुल्तानों के राज्य (1206—1526) की स्थापना हुई भारत में मध्य काल की असली शुरूआत हुई। यह एक ऐसे शासन की स्थापना थी जो कई दृष्टियों से पुराने शासन से भिन्न था। 12 वी शताब्दी के तुर्की आक्रमण के पश्चात् राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप स्थापित हुआ वह ऊपर से आरोपित प्रणाली के समान था। दूसरी तरफ विजेता न केवल नयी संस्कृति के वाहक थे बल्कि नये धर्म के अनुयायी थे। यह नवागन्तु इस्लाम धर्म अपनी धार्मिक विधि सहिता के प्रथम सूत्र में ही कहता है हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बना के भेजा है। रे्सी स्थिति में विजित और विजेता दोनों ही समाजों में स्त्री के सदर्भ में कोई मूलमूत अन्तर नहीं था।

फख्रे मुदब्बिर के अनुसार जब मुइज्जुद्दीन मुहम्मद गोरी 1205—6 ई0 मे खोखरों को हराकर गजनी वापस लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय ठिकानों को प्रतिनिधि चुन लिया। इस प्रकार भारत में तुर्की सम्राज्य की विधिवत स्थापना हुई । ऐबक के शासन काल से हम किसी निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुँच सकते क्योंकि यह न केवल प्रारम्भिक काल था अपितु बहुत छोटा भी था।

इल्तुतिमश का 26 वर्ष का शासन—काल अत्यत महत्वपूर्ण काल रहा विशेषकर हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से। सन् (1210—1236) तक का शासनकाल राजनीतिक उथल—पुथल तथा स्थापना का काल रहा। इल्तुतिमश विश्व इतिहास का ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी समस्त सन्तानों में अपनी पुत्री। रिजया को योग्य उत्तरिधकारी समझा। उत्तरिधकारी के रूप में रिजया का चयन समय और काल की सीमा रेखा के विपरीत था और यही कारण था कि रिजया को अपने शासन काल की अल्प अविध में निरतर सधर्षरत रहना पडा। इल्तुतिमश की लिग निरपेक्ष चयन नीति के विपरीत समाज में स्त्री की क्षमताओं के प्रति गलत धारणाओं ने रिजया की स्थिति को कमजोर बना दिया।

रजिया को उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद भी इल्तुतिमश की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर नहीं बैठाया गया। रजिया ने उचित अवसर देखकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। जनता ने उसका पूर्ण समर्थन किया। रजिया का विरोध तुर्क अभीरो ने किया। समकालीन इतिहासकार मिनहाज का कहना है 'रजिया ने कुशलता से अपने विरोधियो को कुचल दिया। लखनौती से देवल तक सारे अमीरो ने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया।

रिजया ने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा (कोट) और कुलाह (टोपी) पहनकर जनता के सामने जाने लगी। शासन का समस्त कार्य वह स्वय करने लगी। मिनहाज के अनुसार — रिजया ने तीन वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन किया। उसके शब्दों में सुल्तान रिजया एक महान शासक थी — बुद्धिमान न्यायप्रिय उदारचित्त और प्रजा की शुभिचन्तक सम्प्रदाय प्रजा पालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे — सिवाय नारीत्व के और इसी कारण पुरूषों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे।

इतिहासकार मिन्हाज का यह कथन इस बात का प्रमाण है कि नारी की प्रशासन सम्बन्धी सभी योग्यताये पुरूष प्रभावी व्यवस्था में पनप नहीं सकती। रजिया का राज्यारोहण और उसकी क्षमता मध्यकालीन सामतवादी पुरूष प्रधानता को चुनौती थी। दूसरी तरफ सामान्य महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था। क्योंकि रजिया परिस्थिति विशेष की देन थी। फिर भी पितृ सन्नात्म समाज व्यवस्था में स्वयं को सत्ता के शीर्ष पर स्थापित कर पाना स्वयं में बहुत बड़ी सफलता थी। रजिया के पश्चात सत्ता के शीर्ष पर महिलाओं के विषयं में सोच पाना भी कल्पना थी क्योंकि आम स्त्री अनेक नियम कानून मान प्रतिष्ठा तथा धर्म के बन्धनों की शिकार थी जो प्रशासन और राज्य जैसे विषयों पर सोच भी नहीं सकती थी।

रजिया के पश्चात आये सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने धार्मिक संस्कारों को महिलाओं के लिये अत्यत रूढिवादी तरीके से पेश किया। एक तरफ घरेलू महिलाओं के बाजार जाने तथा बाहर निकलने पर कड़ा प्रतिबन्ध था दूसरी तरफ सुन्दर कन्याओं को जो विषय भोग के लिए होती थी का बाजार मूल्य होता था। अलाउद्दीन के राज्य में घर में काम करने वाली दासी का मूल्य 5 से 12 टके विषय भोग के लिए दासी का मूल्य 20 से 40 टके होती थी मध्य कालीन शासन व्यवस्था निरकुश और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था थी। जिसमें शासक सर्वशक्तिमान होता था।

समकालीन लौकिक हिन्दी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो जो सामतवादी प्रवृत्तियों से पूर्णत विलग समकालीन जन सस्कृति के हैं, ने जन साहित्य को अपनी लेखनी का विषय बनाया।

खुसरो ने जन साहित्य के आदर्श को बहुत सार्थक रूप दिया। खुसरो ने अपनी रचनाओं में स्त्री के दर्द और समकालीन परिवेश का चित्रण किया है। तत्कालीन साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस्लाम के सामाजिक धार्मिक मतवाद के साथ भारतीय सिद्धान्त और चिन्तन का जो संघर्ष रिम्भ हुआ उसमें महिलाओं की दशा सरक्षित जीव से अधिक नही रह गयी। फलस्वरूप जर जोरू जमीन के लिए प्रचलित मान्यता को और अधिक बल मिला। चूकि इस्लाम को स्वय को एक सामाजिक धार्मिक मतवाद तथा राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करना था। यही कारण था कि शासक वर्ग में अपने को हर स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया। इसके विरूद्ध तत्कालिक प्रतिक्रिया को निषक्रियता का नाम दिया जा सकता है। कारण यह नही था कि समकालीन शासक वर्ग में कोई सुनिश्चित प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि समाज ने इसकी ओर कोई खास ध्यान नही दिया था क्योंकि भारतीय जीवन धर्म तात्रिक ढग से श्रेणीबद्ध तथा सामन्तवादी व्यवस्था पर आधारित ग्रामीण कृषक समाज के ढर्रे पर चलता चला आ रहा था। इस समस्त उपक्रम में महिलाओं के प्रश्न सर्वथा गौण थे। उनकी स्थिति को ईश्वरीय विडम्बना के साथ जोड़ का देखा जाता था महिलाओं में भी अपनी स्थिति को यथावत स्वीकार कर लिया था यही कारण था कि स्थिति ज्यो कि त्यो बनी रही। औरगजेब की मृत्यु के बाद भारत का प्रशासनिक तन्त्र कमजोर होने लगा अग्रेजो ने इसे अन्तत ध्वस्त कर दिया । जैसे जैसे देश पर अग्रेजी प्रभुत्व बढा शोषण की गति तेज होती गई और देश का आर्थिक आधार हिलने लगा। इसका भारत के सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव पडा। नये शसन मे अनेक खामिया थी तथा लोक कल्याणकारी तत्वो को अभाव था। अत देश के स्थिति सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं हुआ।

ऐसी हालत मे देश के अन्दर आर्थिक विपन्नता के साथ सामाजिक कुरीतिया भेदभाव एव धार्मिक अधविश्वास बढते गये परिणाम यह हुआ कि 18वी शताब्दी के अत तक भारत दरिद्रता एव पिछडेपन की सीमा तक पहुन गया इस समय अधविश्वासो और धार्मिक आडम्बर का बोल बाला था और इसकी सबसे अधिक शिकार महिलाये थी यही कारण था कि सर्वप्रथम धार्मिक आडम्बरो कर ही चुनौती दी गई फलस्वरूप धर्म सुधार आदोलनो का प्रमुखता दी गई यह सुधार आदोलन सिर्फ धर्म तक सीमित नही रहा इसका प्रभाव धर्म से अधिक राजनीतिक क्षेत्र पर पडा। तत्कालीन भारतीय समाज मे कई ऐसी मान्यताये थी जिनका आधार अधविश्वास और अज्ञान था। इस सदर्भ मे सुधारको को ध्यान सबसे पहले स्त्रियों की दशा सुधारने की ओर गया। सती बाल विवाह पर्दा बाल हत्या तथा जातीय भेद भाव इसके ज्वलत अदाहरण है। सदियों के अत्याचार तथा शोषण के कारण ही महिलाओं की यह दशा थी। व्यक्तिगत कानूनो तथा धार्मिक प्रथाओं ने स्त्रियों को समाज में बहुत ही निम्न स्तर दे रखा था। परम्परागत रूप से महिलाओं को मा और पत्नि के रूप मे प्राय प्रशसा की जाती थी। निम्नवर्गीय महिलाओं से खराब स्थित उच्च वर्गीय महिलाओं की थी। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और न ही उन्हें व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार ही था ऐसा माना जाता है कि हिन्दु महिलाये सिर्फ एक बार विवाह कर सकती है किन्तु पुरूषों का इच्छानुसार विवाह करने की छूट थी। पुरूषों के लिये बहु विवाह तथा मुसलमानो मे ही मान्य थी इस तरह सम्पूर्ण देश मे लगभग स्थितिया सामान्य थी और महिलाये समाजिक कुरीति तथा दुर्दशा का शिकार थी। ब्रिटिश भारत मे महिलाओ की दशा खराब होने के अनेक कारण थे इनमे सबसे प्रमुख हिन्दु मुस्लिम संस्कृतियों का एक दूसरे पर पड़ने वाला गहरा प्रभाव था। युद्धपरक परिस्थितियों से उत्पन्न स्थितियों मे महिलाओ बच्चों की सुरक्षा के विचार में तथा इससे उपजी कठिनाइयों ने महिलाओं को सरक्षण तथा सीमाओं के रहने का आदी बना दिया।

युद्ध की विभीषिका का महिलाओ पर दुहरा असर पडता था। पहला उनके ऊपर होने वाले शारीरिक अत्याचारों के रूप में तथा विधवाओं के रूप में उत्पन्न रिथित से अपने समाज और लोगो द्वारा होने वाले अत्याचार इन दोनो ही स्थितियो से महिलाओ को बचाने के लिए उन्हें धर्म के आडम्बरों में बुरी तरह जकड दिया गया फलस्वरूप सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन समाज तथा महिला के लिये आवश्यक समझा जाने लगा ब्रिटिश भारत में लंडकियों के विवाह की उम्र 8 से बारह वर्ष थी ऐसा नहीं था कि इन लंडकियों का विवाह हमउम्र लंडको से ही किया जात था लंडकियों का विवाह किसी भी उम्र के व्यक्ति से किया जा सकता था इसका परिणाम यह होता था कि भारत मे विधवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या थी 12 वर्ष की क्नया भी अगर विधवा हो जाये तो उसे पुनर्विवाह का अधिकार नही था। विधवाओं द्वारा अपने पति के लाश के साथ जल जाना अच्छा माना जाता था। आर्थिक रूप से हिन्दु तथा मुसलमान दोनो ही धर्मो की दशा अच्छी नही थी। मध्यमवर्गीय स्त्रियो का आर्थिक उपक्रम मे हिस्सेदारी बनना समाज की दृष्टि मे अच्छा नही माना जाता था यही कारण था कि हिन्दुओं में महिलाओं का सपत्तिगत अधिकार नहीं था। मुसलमानों में दोख्तरी के रूप में यह अधिकार पुत्रियों को सैद्धान्तिक रूप से प्राप्त था लेकिन व्यवहारिक रूप से यह अधिकार नहीं था यही कारण था कि आर्थिक रूप स महिलाये पुरूषो पर निर्भर थी। इस आर्थिक निर्भरता ने भारतीय महिलाओ की स्थिति अत्यत दयनीय बना दी जो इस काल कर पहचान थी। इस काल मे हिन्दु विधि के अनुसार हिन्दु महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से था व्यवहारिक रूप से उन्हे यह अधिकर प्राप्त नही था।

महिलाओं को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी सामान्यत उनकी शिक्षा को भी अच्छा नहीं माना जाता था ऐसी स्थिति में यह अति आवश्यक है कि स्थिति का गहन अध्ययन किया जाय और महिलाओं के उत्थान की दिशा में कुछ सार्थक कार्य किये जाये। पश्चिम के विचार और एक नई संस्कृति के सम्पर्क से यहा कि सामाजिक दशा में आना और लाना दोनो की अवश्यभावी था। सह बदलाव आना यद्यपि स्वभाविक था किन्तू इसको दिशा देना अति आवश्यक था अन्यथा स्थितिया शायद कुछ अलग तथा नियत्रण के बाहर होती इन्ही को ध्यान में रखकर मानवतावादी तथा सामतवादी भावनाओं से प्रेरित होकर सुध गरको ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आदोलन प्रारम्भ कर दिये। आदोलन अपने प्रारम्भिक वर्षों मे समतावादी तथा व्यक्तिवादी सिद्धान्तो का समर्थक रहा किन्तु परिस्थितयो के टकराव ने वस्तुस्थिति को बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया फिर भी जनता को यह समझाने का प्रयास किया जाने लगा कि किसी भी धर्म में महिलाओं का स्थिति को नीचा कर के नहीं रखा गया बल्कि लगभग सभी धर्मों में महिलाओं का सम्मानपूर्ण अधिकार दिया गया है। व्यवहारिक रूप से महिलाओं की जो भी स्थिति थी उसमें सबसे अधिक खराब स्थिति बगाल की थी। बगाल में सती बाल शिशु हत्या तथा विधवाओं की स्थिति तीनो ही स्थितियों में महिलाओं के साथ अत्याचार अपने चरम पर था। बगाल की इन स्थितियों का वहा के सुधारक अत्यत गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे थे और उन्होने इस स्थिति से महिलाओं को उबारने के लिये सकल्प कर लिया था राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया और सती प्रथा को कम करने के लिये पूरी शक्ति से प्रयास करने लगे। सती प्रथा को बन्द करने के लिये राजा राम मोहन राय ने कम्पनी की सरकार से सहयोग मागा।

लार्ड विलियम बेटिक ने जो इस समय भारत मे ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था ने राजा राम मोहन राय को पूर्ण सहयोग तथा समर्थन दिया और 1829 में कानून बना कर विधवाओं को जीवित जलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा न्यायालयों को यह आदेश दिया कि ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या का मुकदमा चलाया जाय और अपराधी को दण्ड दिया जाय। 1830 में इा कानून को बम्बई तथा मद्रास में भी लागू कर दिया गया सती प्रथा के विरोध में बना यह कानून अत्यत सफल सिद्ध हुआ और बगाल में इस कानून के बनने के पश्चात सती प्रथा की घटनाओं में अत्यत कमी आई।

महिलाओं से सम्बन्धित दूसरी कुप्रथा शिशु वध की थी जो महिला शिशुओं से सम्बन्धित थी। यह प्रथा बगालियों तथा राजपूतों में अत्यत प्रचलित थी। इस प्रथा के विरोध में भी सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ही विरोध का स्वर उठाया और 1870 में कानून बना कर इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु विज्ञान की प्रगति के साथ आज स्वतत्राता के 50 वर्षों के उपरान्त MTP के रूप में अन्यत विकट रूप से हमारे सामने है।

स्त्रियों की दशा सुधारने में बाल विवाह निषेध तथा विधवा पुनर्विवाह आदोलन प्रारम्भ किया गया। इस ओर कलकत्ता के सस्कृत कालेज के आचार्य ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का कार्य सबसे अधिक उल्लेखनीय है। यद्यपि विद्या सागर के कार्यों का व्यापक विरोध हुआ और इसे अपने समय में व्यापक सफलता नहीं मिली किन्तु यह विध्वाओं की स्थिति के विषय में न केवल महत्वपूर्ण कार्य था अपितु एक महत्वपूर्ण चिन्तन था उन्होंने वेदों के उदाहरण देकर प्रमाण प्रस्तुत किये कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमित थी। 1856 में अन्तत हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैद्य मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे वैद्य घोषित किये गये।

बम्बई के प्रोफेसर डी० के० कर्वे और मद्रास मे वीरेश लिगम पाण्डुल ने इस दिशा मे विशेष प्रयत्न किया वे विधवा पुनर्विवाह सघ के सचिव थे। 1899 मे उन्होने विधवा आश्रम स्थापित किया जिसमे विधवाओं को जीविकोपार्जन का साधन प्रदान किया जाता था। सुध ारको ने बाल विवाह का भी विरोध किया इसके फलरवरूप 1872 में एक कानून नेटिव भैरिज एक्ट पास किया गया जिसमे 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओ का विवाह वर्जित कर दिया गया था तथा पुरूषो द्वारा किया जाने वाला बहुविवाह भी अवैद्य घोषित कर दिया गया किन्तु यह कानून बहुत प्रभावशाली नहीं हो सका। भारत सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण कदम 1930 मे उठाया उस वर्ष हरविलास शारदा के अथक प्रयासो से बसल विवाह निरोधक कानून पास हुआ जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमे 18 वर्ष से कम लड़के तथा 14 वर्ष से कम लड़की का विवाह अवैद्य घोषित कर दिया गया एक्ट के विरू काम करने वाले लोगों के लिए सजा भी थी किन्तु इस कानून को पास कराने तथा सरकार द्वारा लागू कराने की सजगता के अलावा सुधारको ने कोई अन्य कदम नहीं उठाया यही कारण है कि बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। 19वी शताब्दी में एक गलत धारणा प्रचलित थी कि हिन्दू शास्त्रों में स्त्री शिक्षा की अनुमित जैसे ही सास्कृतिक जागरण प्रारम्भ हुआ सुधारको ने इस भ्राति का जोरदार खडन किया। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिये तात्कालिक प्रयास प्रारम्भ हो गये।

## नारी शिक्षा -

18वी शताब्दी के अत तक भारतीय समाज वस्तुत सामतवादी था जिसमें अनेक वर्ग और अनके जातिया निवास करती थी। भारतीय शासको ने शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली थी। विद्यालय मंदिर तथा मस्जिदों में चलाये जाते थे।

स्त्रिया कभी विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाती थी। राजा राम मोहन राय में जब भारतीय जनमानस में नवयुग के प्रकाश के स्रोत के रूप में शिक्षा को प्रचारित किया तो उन्होने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया। जे ई डी बेथून ने भारतीय बालिकाओ के जिए 1849 में एक विद्यालय स्थापित किया बेथुन के देहान्त के पश्चात लार्ड डलहौजी ने इसे अपने हाथ में ले लिया और बेथुन महाविद्यालय स्त्रियों की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्रा में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का योगदान भी सराहनीय रहा। ये बगाल के कम से कम 35 विद्यालयों से सम्बद्ध थे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ज्योति बा फुले ने फुले ये जानते थे कि पुरूष शिक्षा से महत्वपूर्ण है स्त्री शिक्षा इस क्षेत्र मे उनका साथ दिया उनकी पत्नि सावित्री बाई ने। 1 जनवरी 1848 को दोनो ने पुणे में लडिकयों का पहला स्कूल खोला जिसके प्रथम वर्ष में मात्रा 6 लडिकया थी महाराष्ट्र में ज्योति बा फुले के इस कार्य का धर्मगुरूओ द्वारा खुलकर विरोध किया गया। 15 मई 1848 को उन्होने हरिजन महिलाओ की शिक्षा के हरिजन बस्ती में एक स्कूल खोला। इस काल मे शिक्षा ही प्रत्युत सम्पूर्ण शिक्षा को लेकर भारतीय समाज सुध गरक न केवल चितित थे अपितु आदोलित और इनके सतत् प्रयासो के परिणामस्वरूप 1854 में वुड्स का घोषणापत्र आया जो भारतीय शिक्षा के विकास में सरकार द्वारा किया गया पहला सगठित प्रयास था। इसके अनुसार तीनो प्रेसीडेन्सियो कलकत्ता बम्बई मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कीगई प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग बनाये गये तथा प्रादमरी के बजाय माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार की इस नीति से काफी प्रभावित भी रही। 1882 में आये हन्टर आयोग ने महिला शिक्षा के सदर्भ में कहा जहां तक महिलाओं की शिक्षा का सबन्ध है हन्टर आयोग महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध के अभाव पर खेद प्रकट करता है।

1882 से 1902 के मध्य शिक्षा के क्षेत्र मे अभूतपूर्व विकास हुआ किन्तु प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण इसका विकास नहीं हो सका। इस काल में पिछड़े वर्गी के शिक्षा के साथ महिला शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई। द्वैत शासन के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत के अधिकाश प्रान्तो मे प्राथमिक शिक्षा से अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाये गये जिसके अन्तर्गत लडके तथा लडकियो की शिक्षा का आयोजन किया गया। 1922 से 1927 के काल में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तेज गति से हुआ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो 1921-22 में 1 55 017 थी 1926-27 में बढकर 1 84 829 तक पहुच गयी। इन विद्यालयो में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1921-22 में 61 09 752 से बढकर 1926-27 में 80 17 923 हो गयी। शिक्षा के इस विस्तार के होने के बाद भी महिला शिक्षा का विकास नही दिखाई पडा। 20वी शताब्दी के प्रारम्भ में हुई जनगणना के अनुसार 5 गावों में 4 गावों में कोई स्कूल नहीं था। प्रति 1000 स्त्रियों में केवल 7 पढ़ना जानती थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तो मे द्वैत शासन का अत हो गया और सम्पूर्ण प्रान्तीय प्रशासन को एक मत्रालय के अधीन कर दिया गया। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र मे भारी वृद्धि हुई। छात्रो की सख्या 10 वर्षों मे अत्यधिक बढ गई। यह प्रसार जनता मे समान रूप से जागृति के फैलने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार पिछडे वर्गों तथा स्त्रियो द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा से हुई जिसने सम्पूर्ण समाज मे बदलाव की प्रक्रिया को जन्म दिया। 1947 तक आते आते महिला शिक्षा के द्वार तो खुले किन्तु उन्हे पूर्ण रूप से आत्मसात नही किया गया। सामान्यत लडको की अपेक्षा लडकियो की बुद्धि अधिक तेज होती है परन्तु शरीर में मस्तिष्क में मृदुता भी अधिक होती है यही कारण है कि गणित जैसे शुष्क और बुद्धि ग्राहय विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाये शरीर से प्राय निस्तेज और निर्बल हो जाती हैं। ऐसी स्त्रिया सम्भवत गृहस्थी मे दयनीय स्थिति उत्पन्न कर देती है। सदा बीमार रहने से वे स्वय तो दुखी रहती है कुटुम्ब भी सुखी नही रहता।

विद्या सुख के लिए होती है परन्तु यहा दुखदायी हो जाती है। दूध और घी अमृत है पर जितना पच सके अन्यथा विष भी बन सकता है। इसी तरह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा भी है। इसलिए उच्च शिक्षा देने और दिलाने के लिए माता पिता को लड़की की शरीर की स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिये साधारणत मैट्रिक सम्मेलन की प्रथमा अथवा महाविद्यालय की विद्या विनोदनीय की परीक्षा तो प्रत्येक लड़की के लिये एक तरह से जरूरी ही है। घर गृहस्थी चलाने योग्य इतना पर्याप्त अतएव सद्गृहणी होकर ही स्त्रिया विदुषी बने ऐसी ही पढ़ाई की आवश्यकता है। इस दृष्टि से आज की युनिवर्सिटियो की शिक्षा नारी जाति के निर्थक ही नहीं अत्यत हानिकारक भी है। स्त्री शिक्षा के प्रति समाज का यह दृष्टिकोण 1947 की स्थितियों को स्पष्ट करता है। ऐसा इसलिये भी था क्योंकि सक्रमण काल में आधुनिक शिक्षा तथा परम्परागत रहन सहन में टकराव की स्थिति उत्पन हो चुकी थी। नवीन शिक्षा पद्धित ने

अध्याय : 2

1947 का वर्ष भारतीयों के लिए लम्बे संघर्ष की समाप्ति का वर्ष था। 15 अगस्त 1947 का देश 200 वर्षो पुरानी अग्रेजी दासता से मुक्त हुआ। सन् 1947 को हम विश्लेषण के आधार पर दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं।

पहला 15 अगस्त 1947 से पूर्व तथा दूसरा 15 अगस्त 1947 के पश्चात। इन दोनो ही चरणो की अपनी विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक स्थितियाँ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करती रही है। इनमे महिलाये भी सम्मिलित है।

1921 की जनगणना के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का 80 प्रतिशत गावों में रहता था तथा शेष 20 प्रतिशत नगरों में। इस सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 47 प्रतिशत महिलाए थी। भारत के गाँव आत्मनिर्भर कृषि प्रधान गाँव है। जहाँ स्त्री पुरुष दोनों कार्य करते हैं। भारतीय समाज में कार्यों का जातिगत वटवारा था। जिसमें पिछले दो दशकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है।

भारत का ग्रामीण समाज मूल रूप से अशिक्षित समाज था। इसलिए मध्यकालीन सामाजिक मूल्यों के प्रचलन से महिलाओं की सामाजिक सक्रियता को बहुसख्यक समाज की स्वीकृति नहीं थी। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए गाँधी जी ने जब तीसरे चौथे दशक के प्रारम्भिक वर्षों में क्रमश असहयोग और सिवनय अवज्ञा आन्दोलन चलाये तो उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों से समान रूप से विदेशी ब्रिटिश राज के कानूनों को मानने से इन्कार करने का आहवान किया। गाँधी जी ने इस बात को पहले ही समझ लिया था कि महिलाओं के सहयोग से ही निरक्षर किसान का घर स्वतत्रता का गढ बन सकेगा। इसके लिए उन्होंने चरित्र के नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया।

<sup>1</sup> चक्रवर्ती रेणु भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका, पृष्ठ -1

स्त्री तथा उसके परिवारीजनों को भयमुक्त किया। सही कारण था कि भारत के इतिहास में पहली बार मिहलाये पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतंत्रता सग्राम के उतर आयी। महिलाओं की सिक्रय सहभागिता को पुरुष समाज की आशिक स्वीकृति मिली। यह अनायास नहीं था इसके मूल में 20वी शताब्दी का क्रांतिकारी चितन था। यह ऐसा समय था जब सम्पूर्ण विश्व क्रांतिकारी स्थितियों का सामना कर रहा था और महिलाओं की सामाजिक भागीदरी को स्वीकृति मिल रही थी। भारत में यह सिक्रयता परिस्थितिजन्य थी क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की सिक्रय भूमिका तथा राष्ट्रीय नेताओं के सहयोग के बाद भी मूल सामाजिक सरचना तथा जीवन दर्शन में कोई ढाचागत परिवर्तन नहीं हुआ। महिलाओं को पुन परम्पराओं और मर्यादाओं में सिमटकर जीने के उपदेश दिये जाने लगे।

19वी शताब्दी के प्रारम्भिक सुधारक जब भारतीय सम्रात वर्ग की स्वराज सबधी माग को बुलद करने में लगे थे तब वे ही नारी शिक्षा के विस्तार और विधवा विवाह 3 आदि महिलाओं से सम्बधित समाज सुधरों में भी अग्रणी थे। यही समय था जब विश्व स्तर पर 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध और लगभग सम्पूर्ण 20वी सदी के काल में सामाजिक चितन मजदूर तथा महिला शोषण की प्रकृति के कारणों पर उस ऐतिहासिक समय की सीमाओं के अन्दर कुछ प्रमुख चितकों जैसे — मार्क्स उंगेल्स बेवेल स्तालिन लेनिन माओं क्लारा रोजा लीबनेख्त आदि द्वारा प्रकाश डाला जा रहा था। फलस्वरूप समाज के लिए चल रहे आन्दोलन में सुधारवादियों रूढिवादियों आदि के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखाए रही और वैचारिक सघर्ष जारी रहा। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय समाज में परोक्ष रूप से बड़े परिवर्तन की पृष्टभूमि बनानी प्रारम्भ कर दी थी।

<sup>1</sup>वही

<sup>2</sup> ईश्वर चन्द विद्यासागर के प्रयासों से 1856 मे विद्यवा पुनर्विवाह कारण पास हुआ।

<sup>3</sup> क्मुदनीपति मार्क्सवादी एव नारी

महिलाओं ने पारिवारिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर हो रहें महिला शोषण को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। राष्ट्रीय आन्दोलन में निभाई गई उनकी सिक्रय भूमिका ने उन्हें हर प्रकार के शोषण और परतत्रता के प्रति न केवल सचेत किया था बिल्क अपने सामाजिक दायित्वों तथा अधिकारों के प्रति नई जाग्रति प्रदान की थी। वीसवी शताब्दी में लैगिक समानता के प्रति महिलाओं की जागरूकता को चिन्हित किया। विश्वस्तर पर हो रही वैचारिक क्रान्ति का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। पड़ा भी किन्तु स्वभावत रूढिवादी और बन्द समाज होने के कारण स्थितिया 1947 तक यथावत बनी रही।

1947 में मिली स्वतंत्रता देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बीते वर्षों में मिले आत्मविश्वास तथा नये नैतिक समाजिक मूल्यों के साथ हमें एक नवीन राष्ट् का निर्माण करना था। यह स्वतंत्रता हमने अनेक विसगतियों के साथ प्राप्त की थी। इस मुक्ति—संघर्ष के साथ हमने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर बहुत कुछ ग्रहण किया। हमने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को भी समझा तथा देश के भीतर चल रहे आन्तरिक आन्दोलनों का भी नेतृत्व किया। इन आन्दोलनों में से कई हमारी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। इनमें प्रमुख था दलित आन्दोलन और नारी आन्दोलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी यह प्रश्न यथावत बने रहे। सम्पूर्ण देश में महिलाओं औरा दलितों की स्थिति विचारणीय थी।

<sup>1</sup> वीना मजुमदार चेजिंग टर्मस ऑफ पालिटिकल डिसकोर्स इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली जुलाई 22 1995ए 2 वहीं

शिक्षा का विकास 1947 में नगरीय स्तर तक ही सीमित था तथा शिक्षा से सम्बन्धित रोजगार विशेषकर महिलाओं की स्थिति जो शूद्रों से भी खराब थी। इसका कारण था क्योंकि महिलाओं का भी सामाजिक स्तरीकरण था। प्रत्येक समुदाय की स्त्री अपने समाज में दूसरी श्रेणी की नागरिकता रखती थी। वलामग सभी मानवीय अधिकारों से विचत जीवन के प्रत्येक क्षेत्रा में दया एवं करूणा की पात्र थी। जहाँ उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाओं दहेज विधवा सती बाल—विवाह जैसी कुप्रथाओं की शिकार थी वही निम्न वर्गीय महिलाए पति की प्रताडना शारीरिक श्रम तथा बलात्कार जैसी भयानक पाशविकता का शिकार थी। जिसे सहन करना इन महिलाओं की नियति थी।

स्वतत्रता प्राप्ति के समय भारतीय समाज की मान्यताये पूर्णरूप से सामतवादी थी। सामती व्यवस्था एक पिरामिड है जो ऊपर से नीचे की ओर फैलती है। यहाँ सारी मूल्य सिहता और व्यवस्था की बनावट यही है। सामतवादी समाज मे नारी मात्र सम्पत्ति है। तभी तो जर जोरू और जमीन पुरूष समाज के झगड़े की जड़ है। क्योंकि मूलत यह तीनो ही सम्पत्ति है। मूलत इस समाज मे स्त्री की न कोई जाति है न नाम है और न इच्छा है। वह सिर्फ एक बेनाम बेचेहरा और बेपहचान औरत है। 4 ' पुरूष नारी को उसी तरह सजाता सुरक्षा देता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है जैसे अपने हाथियो घोड़ो और बैलो को सजाता, सवारता और सरक्षण देता है। 5 इन सामतवादी जजीरो मे महिलाये विशेष रूप से जकड़ी रही क्योंकि यह एक वैचारिक नियत्रण भी था जो युद्ध धर्म तथा अतिपितृसत्तावाद के युग्म से उत्पन्न हुआ था। जिससे भय आस्था और सरक्षण की मनोवृत्ति का विकास हुआ। इस अवस्था ने महिलाओं को पालतू बना दिया। है

<sup>1</sup> ब्रीकुले डी एय वुमन इन पालिटिकल मिमोरी पृष्ठ 52

<sup>2</sup> बजमा सिमोन, द सेकेन्ड सेक्स के प्रभा सितान द्वारा अनुबित पुस्तक के पूष्ट - 20 से

<sup>3</sup> जैन अरविन्द औरत होने की सजा पृष्ठ 19 राजकमल प्रकाशन

<sup>4 16</sup> अप्रैल 1988 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में इस्लाम ग्रहण करने तथा पाकिस्तान में 6 हपते के पश्चात लिडा बर्क फ्रेक लिखती

है पर्दा पुरूषों का अविष्कार है उनका भय हमारी जान का बोझ बन गया है।

<sup>5</sup> जैन अरविन्छ

<sup>6</sup> सिंह 67 श्रीनाथ आदर्शनारी, कल्याण नारी अक 1947

गाँधी ने इस सामतवादी रूढिवादी लोगो के प्रति अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किये –

यदि मेरा जन्म नारी के रूप में हुआ होता तो मैं पुरूष के इस आडम्बर के विरूद्ध कि नारी का जन्म उसकी क्रीडा वस्तु बनने के लिए हुआ है विद्रोह में उठ खडा होता।

गाँधी के इन वक्तव्यों ने साथ ही महिलाओं के साहस ने एक शक्तिशाली आन्दोलन की आधारशिला रखी।

वस्तुत यह ऐसा समय है जब हमे राष्ट् निर्माण की प्रक्रिया को नये अर्थी से जोडना था। ऐसे समय मे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भारत के इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ था।

# परिवार -

परिवार जो किसी भी समाज की प्राथमिक इकाई है। सबसे अधिक पितृसत्तात्मक है। पुरुष इस संस्था का मुखिया है। इसी के भीतर हम आने वाली पीढियों को पितृसत्तात्मक पूल्य देने का कार्य करते है। परिवार के भीतर ही हम सबसे पहले ऊच—नीच पदानुक्रम और लिंग आधारित भेदभाव का पठा पढते है। परिवार अपने आइने में न केवल समाजिक व्यवस्था को प्रतिबितम्बत करता है और बच्चों को उसे मानने का पाठ पढाता है बिल्क परिवार निरंतर इस व्यवस्था को गढता और मजबूत करता है। 3

<sup>1</sup> चक्रवर्ती रेणु की पुस्तक भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टो की मूमिका

<sup>2</sup> भसीन कमला पितृसत्ता क्या है? तथा वुमेन इन पॉलिटिकल थॉट पृष्ट -10

<sup>3</sup> लर्नर गर्डा द क्रियेशन ऑफ पेट्रीयार्की आक्सफोर्ड एण्ड न्यूयार्क

परिवार का व्यक्ति के विकास में सकारात्मक और नकारात्मक रहा कि वह जड़वत हो गया। इसका कारण था ¹ इन संयुक्त परिवारों पर मध्यकालीन तथा धार्मिक मान्यताओं की पकड़। भारत में प्राय संयुक्त परिवार की ही प्रथा रही जिसमें परिवार के सगगठन को बनाये रखने के लिए मध्यमवर्गीय महिलाओं को विशेषकर लम्बे समय हक अपने मूलभूत अधिकारों से विचत रहना पड़ा है।

1947 तक भारत में संयुक्त परिवार ही थे। 1947 की सामाजिक स्थितियों को जानने के लिए कल्याण के कुछ लेखों के अश

हमारे सयुक्त परिवारों की प्रथा ने लोकत और धर्मत प्रत्येक स्त्री। के आजीवन भरण—पोषण का अनिवार्य भार उसके पिता—माता के वश पर रखता था और सभी पुरूषों को विवाह करने का आदेश होने के कारण प्राय सभी अबलाओं को पुरूष के साथ विषम प्रतियोगिता में उतर कर धनोपार्जन के क्षेत्रा में अपमान और अत्याचार नहीं सहन करना पड़ता था। सभी स्त्रियों को प्रथम यौवन से ही — जिस समय इद्रिया बहुत ही प्रबल होती है। कामोपभोग की सुविधा होने से प्रकट या अप्रकट रूप से वेश्या वृत्ति नहीं करनी पड़ती। 2

यद्यपि कहने सुनने को अग्रेज इस देश को छोड़कर चले गये, तथापि अग्रेजियत से हमारा पिड अभी नहीं छूटा ओर न शीघ्र छूटने की आशा है। सम्पादक महोदय क्षमा करना। हमारी धारणा तो यह है कि अग्रेजियत के प्रभाव से तो आप भी नहीं बच सके। यदि ऐसा न होता, तो नारी अक की योजना का कार्य आप क्यू करते? हमारी आर्य संस्कृति में तो नारी का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं माना गया है। 3

<sup>1</sup> संयुक्त परिवार का अर्थ है कई पीढियों तक एक साथ एक परिवार के रूप में रहना।

<sup>&</sup>gt; चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद जी आधुनिक नारी कल्याण नारी विशेषाक पृष्ठ -144

<sup>3</sup> मित्रा श्री चारूचन्द्र जी (एटर्नी एट ला), नारी पाश्चात्य समाज में और हिन्दू समाज में कल्याण नारी अक पृष्ठ 201 गीता प्रेस, गोरखपुर

उन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि 1947 तक भारतीय जनमानस अपने पौराणिक मापदण्डों से निकल कर नयी दिशा में कदम रखने को तैयार नहीं था। इसके दो परिणाम हुए – पहला यह कि नारी उद्धार से सम्बन्धित अधिकाश प्रश्न सीमित रहे। दूसरी तरफ धर्म तथा समाज के भय ने सुधारकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह तत्कालीन मध्यमवर्गीय तथा उच्च वर्गीय महिलाओं की परिवारिक स्थिति की जो चेतना तथा विकास के साथ गहरे मथन की स्थिति के बीच फसा हुआ था।

दूसरी तरफ निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं की स्थिति भी विचारणनीय थी। जहां मध्यमवर्गीय महिलाओं को समातवादी मूल्यों की जकड़न में मानसिक उत्पीड़ना तथा अनेक अन्य शोषणों जैसे — दहेज सती बाल—हत्या आदि के साथ जीना पड़ता था। वहीं निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक शोषण दोनों को ही देखा जा सकता है। परिवार के पोषण के लिए बाहर से कमा कर लाने तथा उसे भोजन के रूप में परिवार में सामने प्रस्तुत करने तक के अन्तराल में निम्न वर्गीय तथा मजदूर मिहलाओं को अने क पारिवारिक तथा सामाजिक त्रासिदियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए परिवार जहां व्यक्ति की सुरक्षा तथा व्यक्ति के विकास की गारन्टी समझे जाते है वहीं महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास ही नहीं अपितु मूलभूत आवश्यक्ताए उपलब्ध कराने में नाकारा साबित रहे है।

परिक्कर कहते है कि भारत की सामाजिक सरचना दो मूलभूत तत्वो के पीछे घूमती रही है यह है जाति तथा सयुक्त परिवार।धर्म को छोडकर अन्य सबकुछ उन दो सस्थाओं से जुडा हुआ है। परिवार विवाह महिलाओं की स्थिति शिक्षा यह सभी तत्वें उसी मूल्यू किंवा के अग है। इसीलिए विवाह महिलाओं की स्थिति तथा शिक्षा भारतीय समाज के सदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परिवार चूकि सभी क्रिया—कलापों का केन्द्र बिन्दु है इसीलिए समस्त गतिविधिया यही से सचालित होती है।

भारतीय गाँवो की जातिगत स्थितिया ही मध्यम वर्ग निम्न मध्यमवर्ग तथा निम्न वर्ग का निर्धारण करती है। उ०प्र० भारतीय जाति व्यवस्था का गढ है। जहां से इस जटिल सास्कृति का फैलाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय—समय पर होता रहा है।

#### विवाह -

भारत में हिन्दू मान्यताओं के अन्तर्गत विवाह जन्म जन्मान्तरों का बन्धन है। जिसे सहजता से तोड़ा नहीं जा सकता यह मूल रूप से हमारी मान्यता का अग है और यह मान्यता 1947 तक अपने मूलस्वरूप में विद्यमान थी। पत्नी का समस्त चिन्तन श्रगांर तथा जीवन पति के लिए ही था। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 1 के पूर्व हिन्दू विवाह की जो शर्ते थी वह 1947 की स्थितियों को स्पष्ट करती है। इन शर्तों में—

- 1 दोनो पक्ष का हिन्दू होना आवश्यक था।²
- 2 विभिन्न न्यायालयो द्वारा अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह अमान्य थे।3
- 3 वर वधू को भिन्न गोत्र एव प्रवर का होना आवश्यक था किन्तु 1946 में केन्द्रीय अधिनियम पारित करके यह उपबन्ध किया गया कि कोई विवाह इसीलिए अवैध नहीं होगा कि विवाह के पक्षकार समान गोत्र प्रवर या वर्ण वाले हैं। 4

<sup>1 1955</sup> हिन्दू विवाह अधिनियम के पश्चात वैवाहिक सस्कार में अनेक अवैधानिक परिवर्तन किये गये।

२ हिन्दू विधि पृष्ठ 25

<sup>3</sup> वही

<sup>4</sup> वही

- 4 हिन्दू पुरूष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता था किन्तु स्त्री मात्र एक पति से विवाह कर सकती है।
- 5 विवाह के पक्षकारों को संपिण्ड सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्बन्धित न होना आवश्यक था। \*

हिन्दू विवाह के लिए सामान्यत आयु का निर्धारण नहीं था। पुरूषों का विवाह लगभग 25 वर्ष की अवस्था में किये जाने के सकत मिलते थे। जबिक कन्या का विवाह 8-12 वर्ष में करना पुण्य कर्म करना माना जाता था। हिन्दू विवाह चूकि धार्मिक कृत था अत शारीरिक रूप से अक्षम पुरूष भी विवाह कर सकते थे किन्तु आधुनिक युग में ऐसे व्यक्तियों के साथ विवाह प्रभावहीन माना गया है। अमानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के साथ भी विवाह होते थे। जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त थी किन्तु प्रिवी कौसिल ने मत व्यक्त किया कि गभीर कोटि की मानसिक अक्षता होने पर विवाह अविधिमान्य होगा। अ

इन सामाजिक मान्यताओं और स्थितियों के विपरीत समाज में नारी को लेकर चल रहे चिन्तन ने भी इसी काल में अपने लिये वैचारिक धरातल तलाशना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप भी आन्दोलनों को लेकर दो धाराए स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी। 1 परम्परागत सामती विचारधाराए 2 आधुनिक समाजवादी विचारधारा।

पहली विचारधारा देश की बहुसख्यक जनता की विचारधारा थी जिसका नेतृत्व हमारे धार्मिक पुरोहित कर रहे थे तथा दूसरी विचारधारा का नेतृत्व सिर्फ शिक्षित (उनका प्रतिशत भी कम था) तथा नगरीय लोगो पर ही था। फलस्वरूप भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति तक बाल विवाह की प्रथा विद्यमान रही। बाल विवाह की परम्परा का परिवहन आज भी भारत की कई जातियो तथा क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 4

<sup>1</sup> बाल विवाह अधिनियम 1929 जो राय हरविलास शारदा बहादुर द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तावित किया गया था शारदा एक्ट कहलाता है।

<sup>2</sup> जैन अरविन्द औरत होने की सजा पृष्ठ 49 राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली तथा हिन्दू - विधि पृष्ट - 36

<sup>3</sup> वही पृष्ठ 49

<sup>4</sup> हि दू विधि तथा जैन अरविन्द के औरत होने की सजा पृष्ठ 49 तथा पृष्ठ 36

भारतीय जीवन दर्शन में विवाह चूिक धार्मिक कृत्य है इसलिए वह नारी के विकास क्रम को पूर्ण रूप से बाधित कर देता है। अत बाल विवाह नारी विकास को किसी तरह पनपने का अवसर नहीं देता। जहाँ तक पुरूषों का सम्बन्ध है विवाह उनके विकास में किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचाते। वस्तुत विवाह कन्या के लिए भी बाधा स्वरूप नहीं होना चाहिए किन्तु हमारी परम्परागत विचारधारा में कन्यादान की वस्तु है। इसलिए वह पशु समान है। मेवात के लोक किव सादल्ला कहते हैं—

बाबल तेरा देस में एक बेटी एक बैल हाथ पकड के दीना जामें परदेसी के गैल। \* सादल्ला ( मेवाती जनकवि)

हर साल अक्षय तृतीय यानि अखा तीज के मगलकारी दिन हजारो अबोध और नाबालिग ( दूध पीते समेत) बच्चो को विवाह के पवित्र बधन में बॉध दिया जाता है। <sup>2</sup> बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 ( 111) में विवाह के लिए अन्य आवश्यक शर्तों में से एक यह भी है कि विवाह के समय दूल्हें की उम्र 21 साल और दुल्हन 18 साल से अधिक होनी चाहिए।

विवाह मूल रूप से एक व्यक्तिगत प्रश्न है किन्तु मध्यकालीन मान्यताओं के अन्तर्गत यह एक धार्मिक प्रश्न है निमध्यकालीन मान्यताओं में जकडे पुरूषों का सामाजिक वैचारिक स्तर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता।

<sup>1</sup> बाशम ए एल अद्मुत मारत पृष्ठ

<sup>2</sup> अहमद अकील मुस्लिम विधि पृष्ठ 35 (निकाह)

<sup>&</sup>lt;del>३ वही पृथ्व ३</del>६

भारत में यह मान्यता पुरूष के अहकार और दभ को इतना अधिक विकसित कर देती है कि वह तर्क पूर्ण वैचारिक प्रश्नो पर भी रुढिवादी धर्म का अनुयायी ही बना रहता है।

जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है यह बाधा विवाह जैसे प्रश्न पर स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। सामती परिस्थितियों के अन्तर्गत महिलाओं को हजारों तरह के बन्धनों तथा अवरोधों में रखा गया और सिहताओं विशेषकर मनु सिहता के धार्मिक समादेशों को उद्धृत करके पुरूषों के साथ उनकी असमानता का प्रचार किया गया एव उसे वैध बनाया गया। लड़की को बचपन में पिता के अधीन युवावस्था में पित के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना होता है। इस उक्ति की पुनरावृत्ति वास्तव में मिहलाओं की अपमानजनक स्थिति को ही प्रतिबिम्बित करती है। सामतवाद मिहलाओं को या तो देवी के रूप में। मानवीय मूल्यों के आधार पर उसका मूल्याकन एक मानव के रूप में कही भी स्वीकृत नही है। मनृ स्मृति जिसका चलन हमें आज तक हिन्दू विवाह व्यवस्था में देखने को मिलता है जिसमें स्त्री सदा ही पिता पित और पुत्र की आश्रिता मानी गयी हो — को हम कैसे किसी प्रगतिशील समाज के निर्माण से जोड़ सकते हैं? कुछ ऐसी ही स्थिति मुस्लिम समाज की भी है।

विवाह एक सस्था है। यह सस्था मानव सभ्यता का आधार है। कुरान में लिखा है हमने पुरूषों को स्त्रियोपर हाकिम ( अधिकारी) बनाकर भेजा है। 1

पैगम्बर ने कहा — ' पुरूष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा सम्पत्ति या उनके सौन्दर्य के लिए करते हैं परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिए करना चाहिए। 2

<sup>4</sup> वही पृष्ठ 60

<sup>5</sup> खालिद रशीद मुस्लिम विधि पृष्ठ 54

मुस्लिम विधि में अवज्ञाकारिणी पत्नी के विरुद्ध पति को निम्न उपचार प्राप्त है 1 विवाह विच्छेद 2 निर्वाह—वृत्ति देने से इन्कार 3 दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए दीवानी वाद । **4** 

ये तीनो ही अवस्थाये पुरूष समाज के हक मे है जहाँ तर्क करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। वस्तुत मुस्लिम विवाह एक सविदा है किन्तु इसका सामाजिक पक्ष भी है। **9** 

स्वतत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी कुछ अपवादों को छोडकर विवाह एक धार्मिक संस्कार ही है। धर्म और रूढिवादिता से जुड़े संस्कारों को प्रगतिशील से जोडना बहुत ही दुष्कर कार्य है।

एक निष्ठ विवाह किसी भी समाज के सभ्यता का सूचक है किन्तु यह एक निष्ठता भारतीय ही नहीं लगभग सभी समाजों में सिफ महिलाओं के चारित्रिक उच्चता का बोधक है। इसलिए जो लोग विवाह सुस्था को समय और काल से काटकर देखते है वह इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि पौराणिक काल में महिलाओं को सम्मान हासिल था। इसको स्थापित करने के लिए उन्हें भारतीय दर्शन से शिव और शक्ति पुरूष और प्रकृति जैसे बिम्बों का सहारा लेना पडता है। यह विचार प्रक्रिया कुल मिलाकर महिलाओं के विकासक्रम को पीछे ढकेलने का कार्य करती है। यह एक प्रतिगामी चिन्तन है। जो 1947 से लेकर आज तक समान रूप से बना रहा है। अधिकतर लोग नारी के ऐतिहासिक विकास क्रम को जो सम्मानजनक नहीं दिखता को नकारने का प्रयास करते है।

<sup>।</sup> अनील अहमद मुह्लिंग मिप इप्ट - ३५

र नहीं वितर - 60

दहेज -

भारतीय समाज की वेदकालीन सरचना के काल से ही दहेज को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। वेदो मे रपष्ट रूप से कहा गया है कि कन्या के पिता को उपहार देना राजा जनक ने अपनी प्रिय पुत्री सीता के विवाहोत्सव पर प्रभूत कन्या धन दिया था।<sup>2</sup> तत्कालीन समाज मे दहेज का क्या दार्शनिक आधार था यह एक विशद विवेचना का विषय है किन्तु कालान्तर में यह प्रथा समाज के लिए अभिषाप बन गयी। स्वेच्छा से ा जाने वाला उपहार वर पक्ष की आवश्यक्ता बन गया। भारतीय समाज मे इस क्रीति अपनी जडे स्वतत्रता पूर्व से लेकर आज तक बहुत सुदृढता से जमा ली है। आकडे ते है कि दहेज के कारण मरने वाली नववधुओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ रही है।° तीय समाज की यह प्रथा भारतीय समाज के आन्तरिक विरोधाभासो को परिभाषित ती है। जहाँ विवाह एक धार्मिक कृत्य था वही दहेज विरोध के अनेक रूप प्रस्तुत करता विवाह दो आत्माओं के मिलन जन्म - जन्मान्तर की बात करता है। वही नववधुओं का ोंडन रित्रयों की त्रासद स्थितियाँ शास्त्रों में की गयी महिलाओं के महिमा मण्डन की । खोलता है। पुत्री के पिता के रूप में पुरूष यह त्रासदी सहकर भी इसे बनाये रखने ने शोषण तथा उत्पीडन की व्यवस्थाये गढी है। 5 हमारे परिवार क्रूरता और दासता के ने नियमों से जकड़े हुए है।

सामती समाज की जकड़न ने स्त्री—पुरूष सम्बन्धों को स्वतंत्र मानवीय सम्बन्धों के रूप में न तो गढ़ने की कोशिश की और न ही उन्हें सहज रूप से विकसित ही होने दिया। परिणाम स्वरूप नारी को उसकी मूलभूत नैसर्गिक आवश्यक्ताओं के लिए, जिससे वो सृष्टि के सृजन में सहायक बन सके की कीमत दहेज के रूप में देनी पड़ती है।

<sup>1</sup> ऋग्वेद वेद

<sup>3</sup> मुनिस रिकार से प्राप्त आंबड़े [ विदले डबकी ने दहेज इत्याको में 6/ बर्र शर्द हुई है। जिसने सम ग्रामीण रोज अमुस्हैं).

<sup>4</sup> निराला सूर्यकान्त त्रिापाठी सरोज स्मृति 'राग विराग' पृष्ठ 89 देखें निराला ने समस्त रूढिवादी नियमों को तोडकर अकेले तर्क

के बल पर समस्त कार्य करने का निश्चय लिया।

<sup>5</sup> मसीन कमला पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ -

हम अपनी परम्पराओ मर्यादाओ नारी की यौन शुचिता आदर्शो का जो जाल बुनते रहे हे दहेज उन सभी तथाकथित मानदण्डो की सामाजिक हैसियत का निर्धारक है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सबसे घृणित रूप है।

लड़की के जन्म से ही उसके चारो ओर आदर्शों का जाल बुन दिया जाता है वह आदर्श — विवाह सुखी दाम्पत्य और महान — वात्सल्य की दुनिया में इस कदर खो जाती है कि उन्हें अपने अस्तित्व सामाजिक उत्तरदायित्वों तक का ज्ञान नहीं रहता। दहेज जो मूलरूप से पिता की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा है का विषय भी अजनबी लोगों के स्वाभिमान का प्रश्न बन जाता है। इस विषय पर कन्या की असहमति परिवार के लिए कलक साबित होती है।

वर्ष 1947 में दहेज से सम्बन्धित नववधुओं के मृत्यु के आकड़े स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते किन्तु विभिन्न अन्य कारणों से महिलाओं की मृत्यु के आकड़े आसानी से देखे जा सकते हैं इसमें आत्महत्या तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आकड़े उपलब्ध है। दहेज चूकि आर्थिक सकट के रूप में भारतीय समाज में जाना जाने लगा इसलिए इसे पुत्री के जन्म से जोड़कर देखा जाने लगा। इसने नारी के उत्पीड़न में एक नये अध्याय की शुरूआत की। यह उत्पीड़न था बालिका शिशु की हत्या। यह कुरीति दहेज की देन थी और आज भी है। यह प्रथा कथित रूप से बगाल तथा राजपुताने में प्रचलित थी किन्तु इसका शिकार लगभग सम्पूर्ण भारत था। सपीहन सिद्धान्त की परिकल्पना वाले इस देश में जहाँ अण्ड पिण्ड ब्रहमाण्ड को एक रूप में स्वीकार किया गया था वहाँ एक बालिका से उसके जीने के अधिकार भी छीन लिये जाते थे। यह प्रथा इतनी सहज और स्वाभाविक थी कि इसे एक धार्मिक अनुष्टान के रूप में सम्पन्न किया जाता था। आज भी यह प्रथा अपने बदले हुए स्वरूप में भ्रूण हत्या के रूप में विद्यमान है।

हम अपनी परम्पराओ मर्यादाओ नारी की यौन शुचिता आदर्शो का जो जाल बुनते रहे है दहेज उन सभी तथाकथित मानदण्डो की सामाजिक हैसियत का निर्धारक है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सबसे घृणित रूप है।

लड़की के जन्म से ही उसके चारो ओर आदर्शों का जाल बुन दिया जाता है वह आदर्श — विवाह सुखी दाम्पत्य और महान — वात्सल्य की दुनिया में इस कदर खो जाती है कि उन्हें अपने अस्तित्व सामाजिक उत्तरदायित्वों तक का ज्ञान नहीं रहता। दहेज जो मूलरूप से पिता की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा है का विषय भी अजनबी लोगों के स्वाभिमान का प्रश्न बन जाता है। इस विषय पर कन्या की असहमति परिवार के लिए कलक साबित होती है।

वर्ष 1947 में दहेज से सम्बन्धित नववधुओं के मृत्यु के आकड़े स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते किन्तु विभिन्न अन्य कारणों से महिलाओं की मृत्यु के आकड़े आसानी से देखे जा सकते हैं इसमें आत्महत्या तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आकड़े उपलब्ध है। दहेज चूकि आर्थिक सकट के रूप में भारतीय समाज में जाना जाने लगा इसलिए इसे पुत्री के जन्म से जोड़कर देखा जाने लगा। इसने नारी के उत्पीड़न में एक नये अध्याय की शुरूआत की। यह उत्पीड़न था बालिका शिशु की हत्या। यह कुरीति दहेज की देन थी और आज भी है। यह प्रथा कथित रूप से बगाल तथा राजपुताने में प्रचलित थी किन्तु इसका शिकार लगभग सम्पूर्ण भारत था। सपीहन सिद्धान्त की परिकल्पना वाले इस देश में जहाँ अण्ड पिण्ड ब्रहमाण्ड को एक रूप में स्वीकार किया गया था वहाँ एक बालिका से उसके जीने के अधिकार भी छीन लिये जाते थे। यह प्रथा इतनी सहज और स्वाभाविक थी कि इसे एक धार्मिक अनुष्टान के रूप में सम्पन्न किया जाता था। आज भी यह प्रथा अपने बदले हुए स्वरूप में भ्रूण हत्या के रूप में विद्यमान है।

1947 से लेकर आज तक के मध्य बालिका जन्म को लेकर वैचारिक परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि तब बालिका शिशु हत्या मे माँ का सहयोग न के बराबर था किन्तु आज के वैज्ञानिक युग मे यह भ्रूण हत्या माता पिता के सम्मिलित प्रयासो से की जाती है । साधारणतया हमारी महिलाये आर्थिक रूप से परतंत्र है सामाजिक उत्पादन मे उनका सरोकार अधिकाश मामलों में टूटा हुआ है। इसीलिए घरों के अन्दर गृहदासी का जीवन व्यतीत करना उनकी नियति बन गयी है। दहेज के नाम पर होने वाली मौते इसका उदाहरण है।

#### विधवाये -

भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति भी समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप के ऐतिहासिक जटिल तथा असगत स्वरूप को प्रकट करती है। पित की मृत्यु के पश्चात स्त्री जीवन अनेक धार्मिक तथा सामाजिक प्रतिबन्धों के साथ नये सिरे से प्रारम्भ होता था। यह शिशु हत्या बाल विवाह और दहेज के पश्चात स्त्री के जीवन कृम की विकास प्रक्रिया थी। भारतीय हिन्दू समाज विधवाओं को जीवन की आवश्यक शर्तों से भी विचत रखता था। विधवाओं की स्थिति के 1947 सम्बन्ध में एक विधवा द्वारा लिखे लेख का अश

आज की विधवा की क्या दशा है — जरा सोचिए । बारह चौदह वर्ष की सुकुमार अवस्था, जिसे ब्याह क्या वस्तु है — इसका भी पता नही जो खेल कूद मे रहने योग्य है। सास —ससुर से जहाँ प्यार मिलना चाहिए वहाँ वह दुत्कारी जाती है पिशाचनी है आते ही हमारे बच्चे को खा गयी रॉड कुभागिनी है। 1

<sup>1</sup> कल्याण नारी अक दुखमय विधवा जीवन ले एक बहन पृष्ठ 216

हिलना—मिलना हॅसी — खुशी त्यौहार— पर्व विवाह—शादी सभी से बहिष्कार तथा बात — बात मे कडाई। किसी मगल कार्य मे परछाई भी न पडे। सामने दीख गयी तो ससुर — देवर ही नही पिता और भाई का भी शुभ यात्रा मुहुर्त बिगड गया। साधवा के सामने आ गयी तो मानो उसका सोहाग ही लूट रही है। <sup>1</sup> इस प्रकार स्नेह शून्य मानवता रहित दारूण दुर्व्यवहार के साथ ही नीच वृत्ति के दुराचारी पुरूषों की कामदृष्टि का शिकार भी उसको होना पडता है। <sup>2</sup>

# हिन्दू विधवा के प्रतिबन्धों में -

श्रगार धार्मिक कृत्य सामान्य सामाजिक अवसरो पर उपस्थिति — आदि शामिल थे। वैधव्य को गाँधी जैसे विचारक ने भी हिन्दू धर्म का आभूषण माना है। गाँधी जैसे विचारक की वैधव्य के प्रति यह दृष्टि उनके उन रूढिवादी विचारो तथा सस्कारों को प्रकट करती है जो भारतीय साहित्य तथा दर्शन में भरे पड़े हैं। जबिक वैधव्य की भयावहता यह थी कि बगाल से आयी विधवाओं से वृन्दावन के मदिर भरे पड़े थे और आज भी है।

सफेद वस्त्र, सिर मुडाये हाथ में एक कटोरा लिए — अच्छे और सम्रात घरों की रित्रया भी वृन्दावन के आश्रमों में अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थी। इनमें कुछ घरों से निकाली तथा अधिकाश वे थी जो समाज में तिरस्कृत होने के भय से स्वत इन आश्रमों को चुनती थी। इसमें सबसे अधिक शोचनीय दशा युवा विधवाओं की थी जो दोहरे सामाजिक मानदण्डों का शिकार होती थी।

<sup>1</sup> वही

<sup>2</sup> वही

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में ही विधवा पुर्नविवाह कानून पास हो गया था किन्तु इसे सामाजिक मान्यता न के बराबर मिल थी। बगाल महाराष्ट् आदि जगहों पर विधवाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। एक तरफ जहाँ पुरूषों को कई विवाह करने की सामाजिक छूट थी वहीं स्त्री के लिए वैधव्य को स्वीकार करना उसकी नियति थी। सदियों से परिवार के नाम पर सम्बन्धों की मधुरता के नाम पर प्रेम व करूणा के नाम हमेशा महिलाओं से बलिदान मागा गया है और इस बहाने उसे दोयम दर्जें का नागरिक बनाकर पहलकदमी से विचित रखा गया। यह महिला की गुलाम स्थिति का सूचक है जो भारतीय समाज में साहित्य तथा धार्मिक नियत्रण द्वारा विद्यमान था। विधवाओं के चरित्र को मानस में बहुत अधिक महिमा मण्डित किया गया जिसने भारतीय समाज के सभी वर्गों पर अपना प्रभाव बनाया।

स्त्री की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सीमाये जो बचपन से निर्धारित थी उसे तोड सकने की क्षमता स्त्री ने स्वतत्रता प्राप्ति तक हासिल नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि इस परिस्थिति से लंडने की क्षमता स्त्री के पास नहीं थी बल्कि पितृसत्तात्मक समाज ने उसके उपर परिस्थितियों का ऐसा बोझ डाल दिया था जिससे लंड पाना केवल उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं था। यह एक सामाजिक प्रश्न था जिससे सामूहिक प्रयासों से ही निपटा जा सकता था। वास्तव में इतिहास के किसी विशेष समय में विशेष भौतिक परिस्थिति उपस्थित हमारे आत्मगत प्रयास की सीमा निर्धारित करती है नारी के पैदा होते ही उसके पालन पोषण में परिवार व समाज भेदभाव बरतने लगता है। उसके जीवन को पितृसत्तात्मक मूल्यों के अनुरूप गढने लगता है उसका विवाहित जीवन परिवार में पितृसत्तात्मक विरुद्ध क्षण क्षण संघर्ष में बदल जाता है।

स्त्री की सामाजिक भूमिका ओर उसकी एक स्त्री के रूप में स्वाभाविक भूमिका जीवन पर्यन्त टकराती रहती है। इसलिए मार्क्स नारी मुक्ति को आर्थिक आजादी से जोड़कर देखता है। मार्क्स की अवधारणा के अनुसार — औरत का सामाजिक व्यवहार उसकी मानसिक अवस्थाये उसके सस्कार जीवन का हर प्रत्यक्ष — अप्रत्यक्ष आयाम इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष अविध में उसके आर्थिक सम्बन्ध किस प्रकार के है। यही प्रमुख रूप से उस अविध के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का निर्धारण करता है जा स्त्री के जीवन को प्रभावित करती है मानव विकास में आर्थिक अवस्था एक आधारभूत तत्व हे जो व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है किन्तु इसके साथ ही नैतिक सामाजिक सास्कृतिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करने की जरूरत है।

### रोजगार -

आज हम एक सक्रांति काल से गुजर रहे हैं। जबिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कई प्रकार के द्रुतगामी परिवर्तन हो रहे हैं। एक हमाने में विशेषरूप से गावों में भारतीय नारी के लिए कहा जाता था कि समय उसका अपना है ओर इतिहास उसकी अपनी लय के अनुसार ही चलता है। बीसवी सदी की घडियों के साथ उसके समय और इतिहास का कोई मेल नहीं है। यह बात पिछले कई सालों तक सही हो सकती थीं लेकिन आज अधिकाश स्त्रियों के लिए यहां तक कि गावों की स्त्रियों के लिए भी लागू नहीं होती।

आधुनिक परिवार की अन्यान्यक्रिया के सही मूल्याकन में एक और महत्वपूर्ण घटक घर के बाहर रोजगार में लगा हुआ स्त्रियों का प्रतिशत है।। औद्योगिक व्यवस्था के विकसित होने के पहले स्त्रियाँ घर के भीतर की नौकरिया करती थी जैसे — खाना बनाना नौकरानी के रूप में घर का अन्य कार्य कृषि मजदूरी तथा अध्यापन कार्य। जब उन्होंने आरम्भ में उद्योग में प्रवेश किया तो उनके कार्य घर में सीखे हुए कामों से मिलते जुलते थे।

प्रथम विश्व युद्ध के समय थोड़े समय के लिए स्त्रियों के लिए रोजगारी के बहुत से क्षेत्र खुल गये ओर दूसरा विश्व युद्ध आने पर सभी स्तरों पर उनके लिए अभूतपूर्व अवसर थे। वे मोटर—कारे चलाने लगी तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदो पर पहुच गयी। जअ सैनिक कर्मचारी घर लौटे तो बहुत सी स्त्रियों ने नौकरी छोड़ दी फिर भी 1940 की तुलना मे सेवारत स्त्रियों की सख्या कहीं अधिक रहीं । इन परिस्थितियों से स्त्रियों की घर के अन्दर भूमिका में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। स्त्रियों की इस बदलती हुई पद स्थिति से पारस्परिक सम्बन्धों का पूरा प्रतिमान ही बदल गया ।

भारत के भीतर इन बदलती परिस्थितियों का प्रभाव बहुत जटिल ढग से हुआ। भारत में विकास की कई सतहें थी विशेषकर हिन्दी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ।

<sup>1</sup> डा दास परिमल 11 अगस्त मगलवार सन 1959 भारत पेज 8

<sup>2</sup> ब्राउन शैक्षिक सामाजिक विज्ञान पेज 254

अध्याय : उ

दूसरे विश्वयुद्ध मे विजय के बाद सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना और उपनिवेशो की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र राज्यों का उदय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक स्वतंत्रता की यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण पडाव थे। विकास में महिलाओं की भिमका का सीधा सम्बन्ध व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य से है और यह सभी समाजो और राष्ट्रो के विकास के लिए अनिवार्य है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की स्थिति एक नवस्वतत्र राष्ट्र की थी। जिसे अपने उपलब्ध ससाधनों के माध यम से अपना समग्र विकास करना था। राष्ट्र के समक्ष निर्माण की प्रक्रिया के प्रारम्भ की समस्या थी। इसलिए किसी एक बिन्दू पर ध्यान केन्द्रित कर उसे विकसित करने की असमर्थता से इन्कार नही किया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की तत्कालीन परिश्थितिया बहुत विकट थी। राजनीतिक उहापोह और अस्थिरता के कारण देश का विभाजन विकास की गति को अवरूद्ध करने में सहायक रहा। वर्षी देश के प्रमुख नेतागण सम्पत्ति तथा सीमा विवादो मे उलझे रहे। इन विवादो के साथ जो सबसे प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई वह जनता के आदान प्रदान की और साथ ही दगो की। इन दगो मे सबसे अधिक प्रभावित हुई स्त्रियाँ । 4 आबादी के हस्तानान्तरण के समय उन्हें खोलकर बचाने अपने घरों में वापस पहुँचाने और समाज में उन्हें पुनर्स्थापित करने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी।

महिला अधिकारों को पूर्ण तथा प्रभावशाली बढाना उसी सूरत में मिल सकता है जब अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की बेहतर स्थितियाँ हो, जब राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध सभी राष्ट्रों चाहे वे छोटे हो या बडे के वैध अधिकारों के लिए सम्मान पर आधारित हो और जनता को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर आत्मनिर्णय स्वतंत्रता क्षेत्रीय अखण्डता तथा शान्ति के साथ रहने का अधिकार हो। 5

<sup>1</sup> नैरोबी अग्रगामी नीतिया सन 2000 तक महिलाओं के विकास के लिए पृष्ठ - 7 सेन्टर फार वीमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज

<sup>2</sup> वही

<sup>3</sup> अप्पा दुराई एव एम एस राजन, इडियन फारेन पालिसी पृष्ठ - 57

<sup>4</sup> व्होरा आशारानी महिलाए और स्वराज पृष्ठ 464 सूचना एव प्रसारण मत्राालय

<sup>5</sup> नैरोवी

किसी भी नवस्वतत्र राष्ट् के लिए जो उपनिवेशवाद के शिकजे का लग्बे समय तक शिकार रहा हो को इन स्थितियों को लाने में समय लगता है। यह विडम्बना है कि बेहतर स्थितियों तक के अन्तराल में सबसे कठिन समय समानता के स्तर पर महिलाओं का समाज में संघर्ष होता है। 'रुढिवादी दक्षिणपथी मानसिकता महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

यह सही है कि राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व साझेदारी रही है किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह साझेदारी पुरूषों के अभूतपूर्व सहयोग एवं परिस्थितियों से उत्पन्न वैचारिक क्रान्ति का परिणाम थी। यह महिलाओं की समृद्ध सामाजिक स्थिति का सूचक नहीं था क्योंकि देश की स्वतंत्रता के पश्चात दंगों की शिकार सबसे अधिक महिलायें हुई। आधुनिक दार्शनिकों के व्यक्ति प्रधान चितन ने मध्यकालीन समूह प्रधान चितन की नीव हिला दी। समूह के बन्धनों से मुक्ति ने जहाँ कई स्तरों पर हानि पहुँचाई वहीं व्यक्ति के घुटते चितन और प्रतिभा को अवसर दिये। इन अवसरों ने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभायी है।

1947 से 1957 तक के मध्य भारत मे महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 1948 में प्रकाशित कल्याण का नारी अक महिलाओं के प्रति समाज में पनप रही नयी विचार—धारा तथा सती—सावित्री की नारी भूमिका का मिला जुला उपदेश प्रस्तुत करता है एक लेख में स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतन्त्र न रहने के लिए कहा गया है वह इस दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक सघटन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सजग पहरेदार की आवश्यकता है।

<sup>1</sup> ईरान अफगानिस्तान तथा फिलिस्तीन में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारो को इसी सदर्भ मे देखा जा सकता है।

<sup>2</sup> सरदार ी जीवन कौर ( जो सीमान्त गाँधी के सेक्रेटरी गणेशा सिंह पख्तून ) के सस्मरण से।

कल्याण नारी अक मारतीय नारी का स्वरूप और दायित्व " पृष्ठ 72 गीता प्रेस 1948 ।

नारी के इस सरक्षरणात्मक विकास ने ही उसे समाज में कमजोर अबला और असहाय बना दिया है। इस विचारधारा की झलक हमें हिन्दी साहित्य में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। वस्तुत यह एक सक्रमण काल था। देश के राष्ट्रीय नेता देश के समग्र विकास के लिए ईमानदारी से विचार कर रहे थे। गाँधी ने स्त्री शिक्षा तथा समाज में उसकी भागीदारी को सिद्ध कर दिया था। असहयोग सविनय अवज्ञा तथा 1942 के महत्वपूर्ण आन्दोलनों के माध्यम से हमने पढी —िलखी विचारशील महिलाओं की एक पूरी पीढी तैयार कर ली थी। जिसने महिला प्रश्नों की सार्थकता को पूरे देश के समक्ष रखा। सरोजनी नायडू ने 1940 में ही महिला छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा — नाजवान छात्रों के साथ मिलकर स्वतत्रता सग्राम की मुख्य धारा बनी। 2

सरोजनी नायडू ने अपने व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण और राजनीतिक आन्दोलन को व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन बनाये जाने के तरीके के अनुभव से जन्मे विवेक के साथ छात्रों को सम्बोधित किया हमारा सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा है जिससे हम अपनी बहनों को पवित्रता का मूर्तिमान रूप समझते हैं। पर जब किसी लडकी की पवित्रता पर धब्बा लगता है तो हमें कदापि यह नहीं लगता कि इन महिलाओं तथा हमारे घर की महिलाओं में कोई अन्तर नहीं है। जब तक महिलाओं की पवित्रता पर धब्बा लगता रहेगा जब तक पुरूष की कामुकता स्त्री को निगलती रहेगी जब तक तीव्र कामुकता सैकडों निराश्रित महिलाओं को अपनी जकड में रखने की ताकत रखेगी। तब तक किसी महिला का सम्मान सुरक्षित नहीं। 1940 में दिया गया सरोजनी नायडू का यह भाषण भारत में भारत की महिलाओं के लिए आशा की किरण थी।

<sup>।</sup> प्रसाद जय शकर कामायनी, 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो'

<sup>2</sup> भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टों की मूमिका पृष्ठ - 8 चक्रवर्ती रेणू पीपुल्य पब्लिशिंग हाउस ।

<sup>3</sup> चक्रवती रेणु, भारतीय महिला आन्दोलन मे कम्युनिस्टों की भूमिका।

महिलाये एव साम्प्रदायिक दगे ( 1947 - 1948 ) -

राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय शान्ति ही किसी भी राष्ट् के समग्र विकास के शर्त है। हिथियार बन्द लडाईयों का सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को भुगतना पडता है। खतत्रता प्राप्ति से ठीक पूर्व हुए विभाजन ने उपरोक्त दोनों ही स्थितियों का मिला जुला ओर धृणित रूप प्रस्तुत किया । शरणार्थी बनी जनता का सीमाओं के आर — पार आवागमन आर प्रवास सत्ता हस्तातरण से पूर्व ही न केवल शुरू हो गया था बहुत कुछ हो भी वुका था। कुछ भयकर लूटपाट मार काट और कत्लेआम से लोगों का अपने घरों में रहना सम्भव ही नहीं रह गया था।

मानव —मानव के बीच आपसी सवेदना ओर सद्भाव का गला घोटने वाली इस दुर्घटना ने सम्पूर्ण मानवता पर चोट की थी। परन्तु आधी मानवता स्त्री जाति पर यह चोट अधिक गहरी थी। ' ' जैसा कि हर युद्ध दगे दुर्घटना के समय प्राय होता है उस विभाजन के समय भी स्त्रियों की जान पर बन आयी। उन्होंने अपने पति पुत्र प्रियजन सम्बन्धी सरक्षक ओर घर बार तो खोये ही ओर भी बहुत कुछ खोया। ' इन महिलाओं की सहायता करने के लिए जो स्वतत्रता सग्राम सेनानी महिलाये आयी उनमे प्रमुख थी — अमुतस्लाम डा० सुशीला नेयर खुर्शीद बेन सुचेता कृपलानी सहोदरा राय इदिरा गाँधी आदि। ' प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि इन महिलाओं को पुरूष बर्बरता का शिकार होना पड़ा ? विभाजन की त्रासदी को पुरूषों ने भी सहा, किन्तु महिलाओं के लिए ऐसी स्थितिया अस्मिता सरक्षण और

<sup>1</sup> व्होरा आशारानी महिलायें व स्वराज सूचना प्रसारण मत्राालय पृष्ट 464 ।

२ वही

<sup>3</sup> वही

विवशता से क्यू जुड जाती है? विभाजन से सम्बन्धित साहित्यों को पढ़ने के पश्चात यह आभास होता है कि दगों के ताड़व में मनुष्य (नर) की पाशविक प्रवृतियाँ अपने समस्त विकारों के साथ खुलकर अपना खेल खेलती है। ऐसी स्थितियों में महिलाओं के समक्ष अनादि काल से एक ही प्रश्न बना है अस्मिता का और सामान्यत स्त्रिया इसके साथ समझौता नहीं करना चाहती। आशा रानी ब्होरा अपनी पुस्तक महिलाए एवं स्वराज में लिखती है अपने इस जीवन धन लाज ओर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कई जगहों पर सैकड़ों स्त्रियों ने कुओं और नदियों में छलागें लगाकर व्यक्तिगत और सामूहिक आत्महत्यायें की। जहाँ ऐसा ही हो सका समय पर खाने के लिए जहर भी नहीं मिल सका, वहाँ विवश हो उन्हें हमलावरों के आगें आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। इस प्रकार हजारों युवितयाँ अपहत करके ले जायी गयी। २² सरदारनी जीवन कौर के बयान अनुसार कुछ सीमा पार क्षेत्रों में ले जाकर बेच दी गयी। कइयों ने मौका पाकर आत्महत्या कर ली। कुछ घरों में बिठा दी गयी। शेष में से जिन्हें बचाया नहीं जा सका मीि—मारी फिरी या कोठों पर बिठा दी गयी। ३ क्या इतिहास में महिलाओं के साथ बर्बरता की यह पहली दुघर्टना थी। शायद नहीं।

ऐसी दुर्घटनाये महिलाओं को हर देश, हर काल हर परिवेश में युद्धो तथा सम्प्रदायिक संघर्षों के समय उठानी पड़ी है। तो क्या हम ये समझे की पुरूष की पाशविक प्रवृति का अन्त कभी नहीं। होता पहले बगाल में दगों की आग भड़की थीं। उसे बुझाने के लिए जब गाँधी जी ने नोआखाली यात्रा की तो उन्होंने वहाँ दगों से उत्पन्न स्थिति में महिलाओं को देखा तो राहत कार्य के लिए आहवान किया। गाँधी ने कहा " ऐसी स्थिति में मुझे राजस्थान की राजपूत स्त्रियों का जौहर याद आता है।

<sup>1</sup> देरेन : टीरन 'बलात्कार 'पीड़ा ही हार' झरमिन्द जेन -पीचा दुनिया २७ मार्च से २ अप्रैल, 1988

<sup>2</sup> ब्होरा आशारानी, महिलाए एव स्वराज सूचना प्रसारण मत्राालय पृष्ठ ४६४

<sup>3</sup> वही

<sup>4</sup> विमाजन से सम्बन्धित साहित्य।

विभाजन का क्रोध जो दगो के रूप में परिलक्षित हुआ उसका कारण स्त्रिया तो नहीं थी फिर इस त्रासदी की शिकार सबसे अधिक महिलाए ही क्यों हुई? यह ठीक है कि इन परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के अभाव में जौहर जैसा ही निर्णय लेना चाहिए किन्तु क्या हमें अपनी मानव सभ्यता का पुर्नमूल्याकन नहीं करना चाहिए? क्या हमने स्त्री की यौनिकता के साथ शर्मिन्दगी ओर बेइज्जती को बहुत बड़ा मायाजाल नहीं तैयार किया है?

अगर ऐसा न होता तो इन स्थितियों की शिकार मिहलाओं की पुनर्स्थपना बहुत दुष्कर कार्य न होता। जो समाज मिहलाओं के लिए ऐसी स्थितियों पैदा करता है, वहीं अपने रूढिवादी सकीर्ण दृष्टिकोण से अपने कृत्य के लिए उन्हें ही दोषी उहरा उनके लिए वापस धरों के दरवाजे बन्द कीने लगता है। यह स्थिति उन बहुसख्यक मिहलाओं की होती है (और हुई) जो धर्म समाज ओर परिवार के बन्धनों में अपने को गुथा रखती है किन्तु ऐसी स्थिति में इन मिहलाओं को बचाने उन्हें साहस पूर्वक उचित स्थान पर पहुँचाने और सुरक्षा देने का कार्य भी कुछ मिहलाओं ने ही किया। ये वो मिहलाये थी जिन्होंने मिहलाओं समेत सम्पूर्ण समाज को वास्तिविक स्थितियों से परिचित कराया। समान मानवीय अधिकारों के लिए सिवधान निर्माताओं को प्रेरित कर सहयोग दिया।

भारत का सविधान — 1947-50

कैविनेट —योजना के अनुसार नवम्बर 1946 में एक सविधान सभा का गठन किया गया।<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ब्होरा आशारानी स्वराज और महिलाये सूचना प्रसारण मत्राालय पृष्ठ 465

<sup>2</sup> पाण्डेय जयनारायण भारत का सविधान सेन्टल ला एजेन्सी पृष्ठ 37

कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य काग्रेस से चुने गये और 73 मुस्लिम लीग तथा शेष स्थान खाली रहे। सविधान बनाने के लिए जब पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई तो उसके सामने अनेक चुनौतियाँ थी। एक ओर मुस्लिम लीग का असहयोग तथा दूसरी ओर कैविनेट —िमशन की सीमाये। 3 जून 1947 को देश विभाजन का निर्णय हो गया। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही सभी परिसीमाये समाप्त हो गयी। इसके साथ ही सविधान — सभा एक सम्प्रभू निकाय बन गयी।

अनेक चुनौतियों से विचलित हुए बिना सविधान निर्माता साहस के साथ कार्य करते रहे। 2 वर्ष 11 महीने के अथक प्रयास और निरन्तर परिश्रम के पश्चात 26 नवम्बर 1949 तक सविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। सविधान के कुछ उपबन्ध तो उसी दिन अर्थात 26 नवम्बर 1949 को प्रवृत्त हो गये और शेष 26 जनवरी 195 को प्रवृत्त हुए। जिसे सविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है।²

भारत का सविधान और महिलाये -

# भारतीय सविधान अपनी प्रस्तावना मे कहता है-

हम भारत के लोग भारत को सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को — सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की खतत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए दृढ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा मे आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद्द्रारा इस सविधान को अगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।' 3

<sup>1</sup> वही प्रपट-37

<sup>2</sup> वही प्रयद्ध - 87

<sup>3</sup> पाण्डेय जयनारायण, भारत का सक्यान पृष्ठ 37 सेन्टल ला ऐजेन्सी

इस प्रकार भारत के सविधान ने प्रत्येक स्त्री और पुरूष को अनुच्छेद — 14 के अन्तर्ग समानता का अनुच्छेद — 15 धर्म मूलवश जाति लिग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। 1 अनुच्छेद — 21 स्वतत्रता तथा सम्मान के साथ जीने का अवसर देता है। 2 भारतीय सविधान में मिली समानता के बाद भी भारत में महिलाओं की दशा अत्यत शोचनीय थी। भारतीय समाज में व्याप्त महिलाओं से सम्बन्धित अनेक कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 15(3) के अन्तर्गत स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध किये गये। 3 अनुच्छेद 15(3) 15 (1)

15(2) दिये गये सामान्य नियम का अपवाद है। <sup>4</sup> यह अनुच्छेद उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद (15) की कोई बात राज्य की स्त्रियो और बालको के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी। स्त्रियो और बालको की स्वामाविक प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें विशेष सरक्षण की आवश्यकता होती है। <sup>5</sup>

भारत का सविधान कहता है कि स्त्रियों और बालकों की विशेष प्रकृति के कारण उसे सरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। इसी कारण उनके लिए राज्य को विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित है। किन्तु इस सवैधानिक सहानुभूति के पीछे छिपा दर्शन एक विचारणीय प्रश्न है।

स्त्रियों के प्रति इस वैधानिक सहानुभूति के आधार के विषय में अमेरिकन न्यायालय ने मूलर बनाम आरेगन के मामले में कहा कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उसके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुखद स्थिति में कर देते हैं। अत उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता हे। जिससे जाति, शिक्त और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।

<sup>1</sup> वही

<sup>2</sup> वही

<sup>3</sup> वही

<sup>4</sup> वही

<sup>5</sup> वही

<sup>6</sup> मूलर बनाम आरेगन 12 ला एड 551

अमेरिकन न्यायालय का यह निर्णय स्त्रियों के प्रति सवेधानिक सहानुभूति की व्यवरथा तो गढता है किन्तु अपरोक्ष रूप से वह समस्त मध्यकालीन मानसिकता को पुष्ट और सुनिश्चित करता है। जनहित में महिलाओं के सरक्षण का अर्थ है उसे अनेक सामाजिक प्रतिबन्धों से जकडना साथ ही उसके व्यक्तिगत विकास को बाधित करना।

वस्तुत समस्त समाजो का विकास इस बात का प्रमाण है कि परिवार के उपर के राजनीतिक सगठनों में स्त्री को वचित रखा गया है। इसके पीछे छिपे दर्शन का मूल था उसकी स्त्रीजन्यता । इसीलिए महिलाओं से सम्बन्धित आज तक के न्यायालयों के निर्णय मूलत स्त्री संरक्षण का ही उपबन्ध करते हैं स्त्री विकास का नहीं।

अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत स्त्रियों को विशेष प्रसूति प्रदान किया जा सकता है। राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा ऐसी संस्थाओं में उनके लिए स्थान (सुरक्षित) आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 15 (3) स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए केवल विशेष प्रावधान बनाने की अनुमित देता है। प्रत्येक बात में पुरूषों के समान सुविधा देने का उपबन्ध नहीं करता। देखिये — सीवी मुथम्मा बनाम भारत संध 4 के मामले में न्यायालय का निर्णय। न्यायालय का निर्णय था कि यदि पेशे और परिस्थितियाँ समान हो तो व्यवहारत उनमें महिलाओं को कार्य करने से रोका जा सकता है।

<sup>1</sup> पाण्डेय जयनाराण भारत का सविधान, पृष्ठ - 38 सेन्टल ला ऐजेन्सी।

<sup>2</sup> वही प्राप्त - 38

<sup>3</sup> वही प्रया - 38

<sup>4</sup> एआई आर 1947 सु को 1868 । पिटिशनर को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड –1 के पद पर इस आधार पर प्रोन्नित नहीं दी गयी थी क्यों कि वह एक विवाहित महिला थी। न्यायालय ने इसे असवैधानिक घोषित किया। विवाहित होने के कारण प्रोन्नित न देना अशोक कालीन कौटिल्य के अर्थशास्त्रा की महिलाओं के प्रति नीति की याद दिलाता है।

भारतीय सविधान ने निष्पक्षता के साथ किसी भी प्रकार के विभेद से अपने को बचाये रखा किन्तु आर्टिकल —26 के अनुसार धर्मगत कानूनों को मान्यता दे विरोधाभासों को जन्म दिया है। अनुच्छेद 15 जहाँ धर्म मूलवश जाति लिग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है वही धर्मगत कानूनों ने उन सभी व्यवस्थाओं को यथावत बनाये रखा। विशेषकर महिलाओं के विषय में। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें समाज के जिस नये स्वरूप को गढना था उनको इन कानूनों के कारण गढना मुश्किल हो गया। मिताक्षरा विशेष दायभाग अप आधारित हिन्दू विधि अपने मूल स्वरूप में आज भी वही है जो स्वतत्राता प्राप्ति के पूर्व थी। यह सर्वविदित है कि समस्त धार्मिक नृजातीय सास्कृतिक और रुढिवादी लोग मूल रूप से लैंगिक समानता के विरोधी होते है। धर्मगत विधियाँ इन समस्त तत्वों को यथावत बनाये रखने में अपना सक्रिय सहयोग देती है। हिन्दू विधि में फिर भी 1955—56 के पश्चात सुधार के लिए प्रयास किया गया और चार प्रमुख कानूनों को ससद ने पास किया

- 1 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- 3 हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956
- 4 हिन्दू अवयस्कता तथा सरक्षता अधिनियम 1956

हिन्दू विधि में अुए इन प्रमुख परिवर्तनों ने हिन्दू महिला के अधिकारों को अपेक्षाकृत अधिक कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम विधि अपने मूल स्वरूप में ज्यों की त्यों बनी रही।

<sup>1</sup> हिन्दू विधि

<sup>2</sup> याज्ञवल्क स्मृति पर विजानेश्वर द्वारा लिखित माध्य (11 वी शताब्दी ) यह विषम परिस्थितियो मे लगभग सम्पूर्ण मारत मे मान्य हैं

<sup>3</sup> जोमूतवाहन द्वारा लिखित विधि जो बगाल, उडीसा आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें असम का भी कुछ माग आता हैं

<sup>4</sup> अग्निहोत्री इद् – चेंजिंग टर्मस आफॅ पॉलिटिकल डिसकोर्स वूमेन मूवमेंट इन इन्डिया 1970 – 1990 इकोनामिक एड पॉलिटिकल वीकली जुलाई 22–1995 ।

मुस्लिम विधि वेत्ताओं का मानना है कि मुस्लिम विधि में महिलाओं को बहुत से हक हासिल है किन्तु मुस्लिम समाज में महिलाओं की दयनीय दशा किसी से छिपी नहीं है। इन दोनों ही विधियों को सविधान के द्वारा मान्यता मिलने के कारण महिलाओं सम्बन्धी विषयों पर किसी प्रकार का कोई मूल परिवर्तन नहीं दिखता। जनता पर धर्म गुरूओं के शासन ने उसे जड़ बना दिया है। यह जड़ता धार्मिक प्रश्नों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।

भारत मे महिलाओ को सम्पत्तिगत अधिकार -

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा नारियो को सम्पत्ति मे पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है। इसके पूर्व स्त्री के पास दो प्रकार की सम्पत्ति हो सकती थी। स्त्रीधन 2 नारी सम्पदा।

- 1 स्त्रीधन वह सम्पत्ति थी जिसमे उसका पूर्ण स्वामित्व होता था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामादो को दाय मे प्राप्त होती थी। <sup>2</sup>
- 2 वह सम्पत्ति जिसमे उनका सीमित स्वामित्व होता था तथा जो उनकी मृत्यु के बाद उनके दामादो को दाय मे प्राप्त नहीं होती थी। अपितु मृतक पुरूष स्वामी के दामादों को प्राप्त होती थी। 3

<sup>1</sup> धारा 14 के अन्तर्गत हिन्दू-**निर्धि** 

<sup>2</sup> हिन्दू पर्सनल ला पृष्ठ 90

<sup>3</sup> TE 90

इस प्रकार अधिनियम पारित किये जाने के पूर्व हिन्दू नारी के अधिकार बहुत सीमित थे। कोई पुरूष उत्तराधिकार से सम्पत्ति प्राप्त करके पूर्ण स्वामी होती था। जबिक रित्रयाँ सीमित स्वामी हुआ करती थी। पूरे देश में एकरूपता नहीं थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को कानून में एकरूपता लाने तथा नारियों को पुरूषों के बराबर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा — 14 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह धारा स्त्रीधन और नारी सम्पदा को समाप्त कर हिन्दू नारियों के कब्जे में रहने वाली समस्त सम्पत्ति पर उनको स्वामित्व प्रदान करती है।

स्वतत्रता के पश्चात हिन्दू विधि द्वारा हिन्दू महिलाओं को भी पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रयास किया गया किन्तु हमारी समाजिक व्यवस्था तथा विचारों ने इसे व्यवहार रूप में स्वीकार नहीं किया। आज भी महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों का न तो ज्ञान है ओर न ही कोइ लाभ।

नारी सम्पदा पर पूर्ण स्वामित्व समाज के लिए एक विषम परिस्थिति है। पित के धन में पत्नी का अधिकार भारतीय समाज को आज भी स्वीकार नहीं है। उसके द्वारा की गयी वसीयत विवाद का कारण हो सकती है देखिए कौटूर स्वामी बनाम वीरब्बा 1 के वाद को जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद 2 पटना 3 मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध मत व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर भोगी अधिनियम पारित किये जाने के बाद भी नारी सम्पदा के अविधिमान्य अन्य सक्रमण को चुनौती देकर रद् करा सकते हैं।

<sup>1</sup> एआई आर (1959 ) सु को 577

<sup>2</sup> हनुमान प्रसाद बनाम मु चन्द्रावती एआई आर 1952 इलाहाबाद 304

<sup>3</sup> जूलल बनाम प्रदीप एआई आर 1958 पटना 115

<sup>4</sup> धीरज कुँवर बनाम लक्ष्मण सिंह एआईआर 1957 मग्र 38

इस प्रकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वैधानिक स्थिति यह है कि उत्तरभोगी अधिनियम पारित किये जाने के बाद भी नारी सम्पदा के अवैध अन्य सक्रमण को चुनौती देकर रद् करा सकते है।

### विवाह -

रवतत्रता प्राप्ति के इस प्रथम दशक मे हिन्दू विधि मे व्यापक परिवर्तन किये गये इन परिवर्तनों मे प्रमुख था हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 । इस अधिनियम की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया कि इस अधिनियम को पूर्व प्रचलित विवाह विधि में संधोधन करने एवं उसे सहिता बद्ध करने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। संसद कहती है (अ) यह अधिनियम हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 कहा जायेगा (ब) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर है। यह अधिनियम राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होने के साथ राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव रखता है। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन विवाह की आयु से सम्बन्धित है।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (1938 में सशोधित) द्वारा बाल विवाह की कुप्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से वर के लिए विवाह की आय 18 वर्ष तथा वधू के लिए 15 वर्ष निर्धारित की गयी। अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी कि विवाह के समय वर ने 18 वर्ष और वधू ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इस शर्त का उल्लंधन करने पर विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु यह एक अपराध है। 'इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ हिन्दू विवाह में अनेक परिवर्तन किये गये किन्तु व्यवहारिक रूप में सामान्यतया इस दशक में कोई परिवर्तन नहीं आया। समाज में वैवाहिक स्थितियाँ यथावत बनी रही।

<sup>1</sup> धारा 18 द्वारा इस अपराध के लिए 15 दिन के साधारण कारावास या एक हजार जुर्माना से दण्डित किया जा सकता 🛊 ।

जहाँ तक बाल विवाह का प्रश्न है इस दशक में नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विवाह अधिकार बाल्यावस्था में ही हुआ करते थे। इसकों कानूनी नहीं तो सामाजिक मान्यता अवश्यक प्राप्त थी। इलाहाबाद के फूलपुर तहसील के आकड़े बताते हैं कि 100 में से 96 महिलाओं का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में हुआ ओर 100 में से 70 पुरूषों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में हुआ। 1

उ०प्र० भारत मे सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है साथ ही अपनी सास्कृतिक परम्पराओं से समृद्ध भी इसलिए इस प्रदेश में विकास के नाम पर किसी भी नीति को कार्याचित करना अपने आप में कठिन कार्य है। 1991 की जनगणना के आधार पर भारत में 354 करोड पुरूष तथा 331 करोड महिलाये हैं। इन महिलाओं का सबसे बडा वर्ग गाँवो में रहता है। और यह वर्ग असगठित क्षेत्र में लगा है। इस क्षेत्र में कुल कार्यशक्ति की 90 महिलाये है। जिसमें 80 कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। उत्पादन के क्षेत्र में लगी इन महिलाओं को शिक्षित करना सबसे कठिन कार्य है आर्थिक रूप से पिछड़े इस प्रदेश मे शिक्षा के महत्व को यहाँ की जनता ने समझा है किन्तु लैगिक असमानता के सामाजिक स्वरूप की दुरूहता महिला शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है महिलाओं के चतुर्दिक विकास के क्षेत्र में कट्टरपथी विचार मध्ययुगीन रिति–रिवाजो और धार्मिक पथो ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के पश्चात बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती रही। उ०प्र० के शहरी क्षेत्रो मुख्य रूप से लखनऊ इलाहाबाद बनारस कानपुर आगरा जैसे शहर शैक्षिक विकास की दृष्टि से समृद्ध रहे ( तुलानात्मक रूप से) दूसरी उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्र इस विकास प्रक्रिया मे आज भी पिछड़े है। उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 छात्राओं में से केवल एक छात्रा 12 वी कक्षा तक पहुँच पाती है।2

<sup>1</sup> साक्षातकारों पर आधारित आकडे।

<sup>2</sup> अनुअलना दिपीर्ट 1941 से प्राप्न आंदुरे 1

इसलिए शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के साथ—साथ अन्य परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं जबिक ग्रामीण क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत धीमा है। जैसा कि स्पष्ट हैं इसका मूल कारण अशिक्षा है। यही कारण था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश तथा भारत सरकार दोनों ने ही शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया और इसके लिए समितियों का गठन किया।

## शिक्षा -

शिक्षा महिलाओं के स्तर में सुधार लाने और उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने का आधार है। यह वह मौलिक हथियार है जो समाज के पूर्ण सदस्य के रूप में उनकी भूमिका को पूरा करने के लिए महिलाओं को दिया जाना चाहिए। भारत में औपनिवेशीकरण के काल में शिक्षा को पूरे तौर पर उपेक्षित रखा गया। इसलिए महिला शिक्षा के प्रोत्साहन और विकास की प्रक्रिया का चित्र आजादी के बाद स्पष्ट नहीं होता। इसलिए आजादी के पश्चात उ० प्र० में महिला शिक्षा ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण रूप से शिक्षा के विकास पर बल देना अति आवश्यक था। शिक्षा प्रणाली में लडिकयों की अनुपस्थिति और उनके द्वारा पढ़ाई छोड़े जाने की उची दरे एक समस्या थी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बालिकाओं की शिक्षा दरे अत्यन्त नीची थी। इसके कई सामाजिक और आर्थिक कारण थे। शहरी और ग्रामीण स्तर पर स्थितियाँ आजादी से लेकर आजतक अलग—अलग रही है। उ० प्र० की स्थितिया सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य का ही एक अग थी। आजादी के समय सम्पूर्ण भारत की 80 प्रतिशत आबादी जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी निरक्षर थी। यह स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में करनी थी।

<sup>।</sup> नैरोबी की अगुआमी नीतियों, 2000 तक महिलायें, सेन्टर फॉर मिमन डेबलपमेंट एरडी नवी दिल्बी

1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत मे आज भी 20 करोड़ से ज्यादा महिलाए पूर्णत निरक्षर है। 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुषो की साक्षरता दर 64 13 प्रतिशत है और महिला साक्षरता 39 27 प्रतिशत है। महिलाओं की इस प्रतिशतता में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में यह दर 64 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 30 62 प्रतिशत है। उ० प्र० में महिला साक्षरता सिर्फ 1902 प्रतिशत है। 1991 की इस रिपोर्ट में महिलाओं की साक्षरता दर 1946 की स्थितियों को और हमारे शिक्षा विकास कार्यक्रमों की स्थिति स्पष्ट कर देर्त प्र0 राजस्थान तथा बिहार में भारत के आधे से अधिक

निरक्षर

उसे अधिक है।

सम्बन्धिः तो 193 लाल ने स्वतन्त्रत

। दशक मे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विकास से विचार किया जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने मिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष प0 जवाहर ।पना कार्य सुचारु रुप से करना प्रारम्भ कर दिया। शिक्षा के विकास की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावी रहे।

से विचा के लिए कार्य योजना तैयार की गयी।

ास्तुत शिक्षा के समस्त विकास के प्रश्न पर गन्भीरता ने तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास की भी योजनाओं को महत्व दिया गया। 'साथ ही महिला शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावी बनाने

विश्वास ए एव अग्रवाल एस0 पी0 – डेवेलपमेट ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया – 1986 पृष्ट – 692 – 693

Review of First Five year Plan Government of India Planing Commission, May 1957 P 250 2

<sup>3</sup> वही

प्रथम पचवर्षीय योजना के तहत राज्य तथा केन्द्र सरकारों का वार्षिक खर्च जो 1950—51 में 65 करोड़ रुपये था से बढ़कर 1955—56 में 116 कराड़ रुपये हो गया। योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर प्रतिवर्ष केन्द्र तथा राज्यों के खर्चे इस प्रकार बढ़ रहे थे —

|         | 1951—52 | (रुपये करोड मे)<br>1952–53 1953–54 |      | 1954-55 | 1955—56 |
|---------|---------|------------------------------------|------|---------|---------|
| केन्द्र | 2 4     | 3 0                                | 3 2  | 9 9     | 13 6    |
| राज्य   | 17 4    | 19 4                               | 23 4 | 27 4    | 33 7    |

शिक्षा के विकास पर खर्च तथा क्रमश वृद्धि भविष्य मे देश के सर्वांगीण विकास का सूचक था। किन्तु यह बजट कालान्तर मे तुलनीय दृष्टि से कम होता गया।

उ० प्र० मे विभिन्न परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या

| वर्ष               | हाईस्कूल तथा समकक्ष परीक्षा<br>मे उत्तीर्ण विद्यार्थियो की सख्या |                      | स्नातक परीक्षाओं में उत्तीर्ण<br>विद्यार्थियों की संख्या |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1946—47<br>1947—48 |                                                                  | स्त्री<br>2 010<br>— | पुरुष<br>4 183<br>3 458                                  | स्त्री<br>481<br>— |

<sup>1</sup> Education in India, (report) Ministory of Education Government of India 1947 - 48 Volume - I 2 स्त्री पुरुष दोनो ।

तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा को ध्यान में रखकर प्रथम पचवर्षीय योजना में प्रदेश के अन्दर महाविद्यालयों की स्थापना की गयी —

| वर्ष    | महाविद्यालय<br>तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा |  |  |
|---------|--------------------------------------------|--|--|
|         |                                            |  |  |
| 1951—52 | 20                                         |  |  |
| 1952—53 | 20                                         |  |  |
| 1954—55 | 37                                         |  |  |
| 1955—56 | 40                                         |  |  |
|         |                                            |  |  |

इन महाविद्यालयों में छात्रा—छात्राओं के बीच संख्या की दृष्टि से न केवल अंतर है बल्कि यह अंतर बहुत बंडा है।

| वर्ष    | लडके   | लडिकयॉ | कुल    | खर्च      |
|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 1951—52 | 16 819 | 1 219  | 18 038 | 55 56 831 |
| 1952—53 | 20,243 | 1 519  | 21 762 | 58 27 769 |
| 1954—55 | 21,417 | 1 214  | 22,631 | 53,04 515 |
| 195556  | 23,069 | 1 292  | 24 361 | 54 77 715 |

Heducation of India Ministry of Education, Government of India for the year 1951-52, 1952-53, 1955-56 Volume I Figures for 1954-55 not available

<sup>2</sup> वही।

इन आकडों को देखने से स्पष्ट होता है कि लडिकयों की संख्या में वृद्धि न के बराबर है। 1952—53 में जो संख्या 1 519 पहुँच गयी थी वह 1954—55 में घटकर पुन 1 214 हो गयी। पुन इनकी संख्या में वृद्धि हुई वर्ष 1955—56 में किन्तु यह वृद्धि बालकों की तुलना में बहुत ही खराब रही किन्तु तकनीकी शिक्षा में स्वतंत्रता के प्रथम दशक में महिलाओं की भागीदारी महिला शिक्षा के विकास तथा समाज के विकास में शुभ संकेत था।

वर्ष 1951-1956 के मध्य उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेजों की संख्या -

| વર્ષ     | सस्थाओ की<br>सख्या | छात्राो की<br>सख्या | छात्रााओ की<br>सख्या | कुल   | कुल खर्च  |
|----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1951—52  | 1                  | 1 427               | 226                  | 1 653 | 3 73 041  |
| 1952– 53 | 1                  | 1 686               | 232                  | 1 918 | 6 57 528  |
| 1954-55  |                    |                     |                      | _     | -         |
| 1955—56  | 12                 | 3 25                | 329                  | 3 581 | 11 66 921 |

प्रथम पचवर्षीय योजना शिक्षा के विकास की दृष्टि से सतोषजनक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इन वर्षों में सरकार ने शिक्षा पर खर्च तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान देते हुए उसे कार्यान्वित किया। प्रदेश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों के साथ अन्य शिक्षा पर ध्यान दिया गया। सरकार की ओर से प्रयास सराहनीय रहा किन्तु समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी उत्साहजनक नहीं रही।

<sup>1</sup> Education in India "Ministry of Education Government of India for year 1951-52, 1952-53 to 1955-56 Volume I figures for 1954-55 not available

विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में हॉ इतना अवश्य था कि महिला साक्षरता तथा प्राइमरी शिक्षा में विकास अवश्य दिखाई पडता है। जो आकडे हमें तकनीकी शिक्षा तथा अन्य शिक्षा में महिलाओं से सबधित दिखते हैं वो बाद के वर्षों में थोडे बहुत अन्तर के साथ यथावत बने रहे। स्त्री शिक्षा की गित धीमी होने का कारण समाज के आर्थिक क्रियाकलापों से उसके न जुडे होने के कारण था। परिवार के आर्थिक पक्ष की समस्त जिम्मेदारी नैतिक रुप से पुरुषों को वहन करनी चाहिए यह विचार धारा ने स्त्री को समाज के इस महत्वपूर्ण पक्ष से विचत रखा और यही कारण था कि स्त्रियों ने भी शिक्षा को हमेशा रोजगार से जोडकर देखा और शिक्षा के विकास के प्रति उनकी रुचि विशेष नहीं रही।

#### नियोजन -

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक रोजगार कृषि तथा कृषि सबन्धित कार्यों से जुड़ा था क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता था। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी परम्परागत समस्याए थी। जो सामन्तवाद की देन थी। भारत में रोजगार की समस्या को जटिल आर्थिक प्रक्रिया तथा सयुक्त परिवार प्रथा के कारण गहराई से महसूस नहीं किया गया विशेषकर मध्यम वर्गीय समाज में किन्तु राजगार निम्न वर्ग की आद्यतन समस्या रही। निम्न तथा मध्यम वर्ग का कृषि से सबन्धित रोजगार के कारण ऐसा जुड़ाव रहा है जो एक दूसरे के पूरक रहे है। इस असगठित क्षेत्र में श्रम अिंध कि है जिसके कारण निर्वाह व्यवस्था बनी रहती है किन्तु श्रम की अधिकता कृषक वर्ग को जहाँ सीमित ससाधनों में मजदूरी की समस्या देती है वही मजदूरी की कम लागत दोनों की स्थितियों जटिल एव उबाऊ बना देती हैं।

इसलिए उ० प्र० में — जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है — जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की स्थितियाँ विकट है।

कृषि जैसे असगित क्षेत्र मे कुल श्रम शक्ति का 80 प्रतिशत महिला है। सयुक्त परिवार व्यवस्था मे दिनचर्या तथा खाना पकाने और खिलाने से बचे समय का समस्त हिस्सा परिवार से सबधित रोजगार के उत्पादन मे ही महिलाओ द्वारा लगाया जाता है। दूसरी तरफ निम्न वर्गीय परिवारों मे महिलाए कृषि कार्यों के लिए न केवल सुलभ हो जाती है अपितु उन्हें कम दिहाड़ी भी दी जाती रही है। महिला श्रम का यह शोषण 1947 से लेकर आजतक यथावत बना हुआ है। महिलाओं के इस शोषण को पारिवारिक स्तर पर सहयोग का सूचक माना जाता है और सार्वजनिक तौर पर तकनीकी क्षमता में अकुशल। इन दोनों की स्थितियों में परिणाम एक ही होता है। इसलिए महिलाओं के सबन्ध में रोजगार की बात करना एक कठिन और दुरुह प्रश्न है। लगभग सभी देशों ओर समाजों में महिलाये अपनी क्षमता से अधिक कार्य करती है। जो कार्य आवश्यक तो है किन्तु अनुत्पादक उन सभी कार्यों से महिलाओं का गहरा सरोकार है।

उ0 प्र0 में बदलती स्थितियों के कारण महिलाओं के रोजगार की स्थितियों में उपरी तौर पर परिवर्तन स्वाभाविक था। यद्यपि कि शिक्षा के माध्यम से उपजे रोजगार तथा विषम सामाजिक स्थितियों के कारण महिलाओं के लिए निश्चित दिशा में ही अवसर थे किन्तु इतना अवश्य था कि परम्परागत पारिवारिक बधनों से निकलकर स्त्रियाँ स्वास्थ्य अध्यापन जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी थी।

<sup>1</sup> यू कवपगम लेबर एण्ड जेडर, पृष्ठ - 18

<sup>।</sup> वही प्रकार - 18

उ वही पुरु - 18

1955 तक 329 महिला डाक्टरों की संख्या लगभग 13 14 छात्रों की संख्या एग्रीकल्वर कालेजों में इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि शिक्षित वर्ग महिला शिक्षा और महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने के प्रति रुचि दिखा रहा है। यद्यपि यह परिवर्तन नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है किन्तु यह महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक था। उठ प्रठ में शिक्षा एव रोजगार को देखते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना की गयी। शिक्षा के विकास ने महिलाओं के लिए सामाजिक स्तर पर रोजगार को प्रोत्साहन दिया। इसमें सबसे प्रमुख था शिक्षा से जुडा रोजगार। जैसे ट्रेनिंग कालेजों में प्रशिक्षित महिलाए महिला शिक्षा के विकास में रोजगार परक भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित की गयी।

| वर्ष    | प्रशिक्षण विद्यालयो की<br>संख्या | पुरुषो की<br>सख्या | महिलाओ की<br>स ख्या |
|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1947—48 | 11                               | 728                | 212                 |
| 1949—50 | 9                                | 611                | 488                 |

म्रोत - Education in India (report)

इस प्रकार सरकार ने लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा में कुल मिलाकर छ प्रशिक्षण विद्यालय खोले। जिनमें इलाहाबाद के तीन ट्रेनिंग सेन्टर महिलाओं के लिए थे। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षा के विकास ने भारत में स्त्री शिक्षा के साथ महिलारोजगार को भी प्रोत्साहित किया। रोजगार की इन स्थितियों ने महिलाओं की धीरे—धीरे आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से जोडना प्रारम्भ किया।

1957 तक यानि स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम दशक में महिलाओं के रोजगार को व्यापक सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि महिलाए आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर रोजगार के लिए नहीं निकलती थी किन्तु ऐसा पुरुष विहीन परिवार या निम्न वर्ग में हाता था। निम्न वर्ग की सामाजिक स्थितियों को मध्यम वर्ग ने कभी स्वीकृत नहीं किया।

#### बलात्कार -

बलात्कार न तो स्त्री—पुरुष सबन्धों के तनाव का सूचक है और न ही स्त्री के समर्पण तथा सहयोग का। यह पुरुष पाशुविकता का उदाहरण है जो दुश्मनो विरोधियों को अपमानित करने का माध्यम है। देह स्त्री की उक मात्र पहचान के रुव में उसका गुण भी है और गाली भी। वस्तुत नारी के प्रति हमारी धारणा दो मूलभूत तत्वों से बनी है भय और घृणा। घृणा युद्ध को जन्म देती है। युद्ध अनवरत काल से ही नारी अपमान को जन्म देते रहे है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। युद्ध आर्यों —अनार्यों के मध्य हो देवतओं और राक्षसों के मध्य हो या फिर दगों की त्रासदी हो इन सभी परिस्थितियों में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाये सामान्य सी बात है। युद्धों के समय स्त्रियों को लूटना उन्हे दासी बनाने के साक्ष्यों से भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास भरा पड़ा है। 1947 में देश के विभाजन से उत्पन्न स्थिति की सबसे अधिक शिकार महिलाए हुईं।उनके साथ जगह—जगह पर सगठित बलात्कार हुआ। सगठित बलात्कार की विशेष स्थिति है। इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। सगठित बलात्कार एक विशिष्ट सामाजिक परिघटना है सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि यह जन समुदाय के जन तात्रिक अभियानों को कुचलने का भयानक हिथियार है।

<sup>1 -</sup> देरी जैन क्षरमिन्द औरत होने की राजा के पृष्ठ 30 - 35 तक

इसकी भयानकता इस बात में निहित है कि राजनीतिक दमन को प्रस्थान बिन्दु बनाकर पूरे सामाजिक सगठन की उस धुरी पर आघात करने लगता है जिसके निर्माण में एतिहासिक विकास के क्रम में कितने ही ऊचे पारिवारिक और सामुदायिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विरोध के लिए सम्पूर्ण सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। इस अभियान में हमें अपने मध्यकालीन संस्कारों से लंडना होगा। जिसमें नारी की योन शुचिता को अपनी सामाजिक हैसियत का निर्धारक मान लिया जाता है। सच ता यह है कि हमारे सारे परम्परागत सोच में नारी को दो हिस्सों में बाट दिया गया। पहली करुणामयी शील की देबी तथा दूसरी काम कदरा कुत्सित और अश्लील है। जब तक वह पुरुष की इच्छा और वासना के नियत्रण में है वह सोन्दर्य है, अगर उससे निरपेक्ष है नियन्त्रण से बाहर है तो दण्डनीय है। यही से स्त्री और उसकी यौन सुचिता के सामाजिक व्याख्या और स्थापित मापदण्ड अभिशप्त स्त्री को समाज से काटकर या तो अराहाय बना देते हैं जिसका परिणाम अधिकाशत हत्या या आत्महत्या होता है या फिर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेल देते हैं। जहाँ वह अपने शरीर को माध्यम बना आर्थिक स्वतन्त्राता तो प्राप्त कर लेती है किन्तु सामाजिक सम्मान खो देती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस अपराध (बलात्कार) मे निरन्तर वृद्धि होती रही है। रवतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जहाँ पारिवारिक जकड़न से स्त्री को थोड़ी राहत मिली वही स्त्री के प्रति उपजी इस सामाजिक विसगति ने उसके व्यक्तित्व के विकास को बाधि ति किया है। बलात्कार के पश्चात स्त्री भी स्वय को समाज मे रहने के योग्य नहीं समझती। प्रसिद्ध नारीवादी सिमन कहती है "स्त्री न तो हारमोन से नियत्रित है न उसमें कोई रहस्यमय अत वृत्ति है बल्कि यह तो उसका शरीर है जो दूसरों के माध्यम से प्रवर्तित हुआ है। अत स्त्री वही है जो वह बनायी गयी है। ।

बरक्षा विमीन - व सेनेन्ड के उभा खेतान द्वारा अनुधित पुस्तक से

नारी के अवस्था के विश्लेषण में जाने के लिए इस उत्पीडन की अवस्था के लिए जिम्मेदार भौतिक आधार पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसलिए आर्थिक रुप से स्त्री की परतत्रता के विषय नये समाज की सरचना तथा नैतिक मूल्यों के मूल बिन्दु होने चाहिए।

### दहेज -

महत्वपूर्ण हिन्दू कोड बिल महिलाओं के अधिकार और उनकी सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के पश्चात भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण कुप्रथा दहेज की तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नही हुआ। यही कारण था कि अनेक कानूनी परिवर्तनो शिक्षा तथा सामाजिक विकास के बाद भी स्त्रियों की दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होना चाहिए था देखने को नही मिलता है। व्यावसायिक क्रान्ति के भारत आगमन बदले हुए पूँजीवादी चितन और घटती हुई नैतिकता ने अपने पुत्रों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया और विवाह की नैसर्गिक आवश्यकता को आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से जोड दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सामतवाद के पतन ने यह सामती विकार साधारण जनता मे सम्प्रेषित हो गया फलस्वरुप निम्न वर्ग से उच्चवर्ग तक अपनी हैसियत के अनुसार पुत्रो की कीमत लगाने लगा। उ० प्र० के लगभग सभी क्षेत्र इस क्प्रथा का शिकार है। यहाँ लोकगीत अनेक अर्थो में इसीलिए पुत्री के जन्म पर मातम सा सदेश देते हैं। लोकगीतो में व्याप्त व्यथा के मूल में पुत्री का विवाह और विवाह में दिया जाने वाला धन ही मुख्य कारक है। पुत्री के जन्म पर मां की प्रताडना इस बात का प्रबल सकेत है। देखा जाय तो नारी के इर्द-गिर्द घूमने वाली समस्त आर्थिक प्रक्रिया उसके हाशिया कारण मे प्रमुख भूमिका निभाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के इस प्रथम दशक में दहेज एक क्रुप्रथा अवश्य थी किन्तू आज के सामाजिक परिवेश की तरह कोढ़ नही।

<sup>1</sup> जो मैं जनतो धियो कोखि होईहैं पियती मरिचिया पिसाय पूर्वी उ0 प्र0 का लोकगीत

उस समय के समाचार पत्रों के अध्ययन से यह पता चलता है कि उस समय रित्रयों के सबन्ध में दहेज जैसी कुप्रथा मृत्यु का कारक नहीं थी। 1952 में एक घटना स्टोव से एक महिला के जलने की मिलती है जिसे हम स्पष्ट रुप से दहेज हत्या नहीं कह सकते। कुल मिलाकर दहेज विवाह से जुड़ी एक प्रक्रिया अवश्य थी साथ ही महिलाओं के प्रति हिसा का कारण भी किन्तु यह महिलाओं के लिए इस दशक में मृत्यु का कारण नहीं था।

आवर लीडर 5 अगस्त 1592 इलाहाबाद।

अध्याय : 4

राष्ट्र निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है जो राष्ट्र की विचार धारात्मक महत्वाकाक्षा को सामाजिक सास्कृतिक आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर निश्चित स्वरुप प्रदान करती है। किसी नवस्वतन्त्र राष्ट्र के निर्माण की यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। नेहरु ने अपने शासन काल के इस दूसरे दशक मे इस प्रक्रिया को अपने तथा अपने सहयोगियो द्वारा बनाये रखा। पण्डित नेहरु के सहयोगियो मे महलनोबिस जिन्होंने रुस के विकास को ध्यान मे रखकर पचवर्षीय योजनाओं को तैयार कर देश के आर्थिक विकास को केन्द्र मे रखा। पण्डित नेहरु और उनके सहयोगी यह जानते थे कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है उसकी आर्थिक सुदृढता। इसलिए राष्ट्रनिर्माताओं ने इन पचवर्षीय योजनाओं मे भारत के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया। साथ ही राष्ट्र के विकास से सबधित लगभग सभी बिन्दुओं पर ध्यान रखा गया।

विकास के इन प्रारम्भिक चरणों में आर्थिक विकास के समक्ष तत्कालीन राष्ट्रनिर्माताओं तथा चिन्तकों को अन्य बिन्दु अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण नहीं लगते थे। यहीं कारण था कि पचवर्षीय योजनाए अपने प्रथम चरण में जहाँ अत्यन्त सफल रहीं वहीं दूसरे चरण से ही वो असतुलित दिखने लगी। विकास के इस चरण में जिन अन्य बिन्दुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थीं वो सरकारी उपेक्षा का शिकार रही। सरकारी बजट का अधिकाश हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि विज्ञान और तकनीकी जैसे क्षेत्रों तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों पर खर्च होता था जो राष्ट्र की तत्कालीन आवश्यकता थीं। इन राष्ट्रीय समस्याओं के व्यामोह में महिला प्रश्नों पर विचार करना न तो आवश्यक समझा गया और न ही इसकी आवश्यकता ही समझी गयी। इन उपेक्षाओं के होते हुए भी महिलाओं से सबधित सामाजिक प्रश्न राजनीतिक रुप से नहीं तो सामाजिक रुप से ही गम्भीरता पूर्वक लोगों के समक्ष उभरने लगे।

<sup>1</sup> प्रोफेसर सिंह एल आर — "Problem of nation building in India" जी बी पत संस्थान में प्रस्तुत शोध पत्रा ।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय महिलाओं से सबधित जो विषय विचारणीय थे जिन पर राष्ट्रीय नेताओं ने अनेक विचार प्रस्तुत किये वो सभी विषय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उतने मुखर नहीं रह गये थे। फिर भी महत्वपूर्ण हिन्दू कोड बिल के पश्चात दहेज निरोधक कानून जैसी सवैधनिक प्रक्रिया इस बात का प्रबल सकेत थी कि भारतीय राष्ट्रीय सरकार महिला विषयक प्रश्नों पर निष्क्रिय नहीं है।

औपनिवेशिक काल में नारी सम्बन्धी विषयों के प्रति विशेष चिता व्यक्त की गयी थी। बाल—विवाह सती प्रथा पर्दा वैधव्य के प्रति विशेष चिता थी। राष्ट् के विकास प्रक्रिया में यह चिता बाद के दशकों में उतने सघन रूप से नहीं दिखायी देती। नारी सम्बन्धी प्रश्नों पर सरकारी तथा सामाजिक दोनों ही स्तरों पर अनुकूल वातावरण भी तैयार नहीं किया गया। स्वय महिलाये राष्ट्रीय आन्दोलन के पश्चात निष्क्रिय और निस्तेज होने लगी। राष्ट्रीय प्रश्नों के समक्ष उन्होंने नवस्वतत्र राष्ट्र के नवनिर्माण प्रक्रिया के मूल बिन्दु को भुलाकर पुन अपने पुराने स्वरूप को ग्रहण करने लगी। यह एक प्रतिगामी कदम था जो आने वाले वर्षों में महिलाओं के विकास के सम्बन्ध में घातक सिद्ध हुआ। इन उपेक्षाओं के होते हुए भी स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात के इस दूसरे दशक में भारतीय समाज में परिवर्तन स्पष्टत दिखने लगा। नवीन वैचारिक धरातल पर विभिन्न कारणों से नारी शिक्षा की आवश्यक्ता का आभास लोगों को होने लगा। नारी शिक्षा के नये परिवेश में नारी की परिवर्तित भूमिका से लगभग सम्पूर्ण भारत आकर्षित हुआ। यह आकर्षण विशेष रूप से युवा पुरूषों में दिखने लगा। इसके अनेक कारण थे। यद्यपि इस दशक में शिक्षा का आवश्यकता से बहुत कम विकास हुआ किन्तु पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से समाज तथा नारी के विकास में शिक्षा की आवश्यकताओं को गम्भीरता दी जाने लगी।

यही कारण था कि समाज में नारी की स्थिति तथा नारी विकास से सम्बन्धित प्रश्न गम्भीर स्वरूप ग्रहण कर राष्ट्रीय प्रश्नों से जुड गये। ये प्रश्न शिक्षा के माध्यम से न केवल महिलाओं अपितु समाज तथा राष्ट् दोनों के ही समक्ष गम्भीर स्वरूप ग्रहण करने लगे। महिलाओं के उत्थान के सम्बन्ध में धीरे—धीरे राष्ट्रीय सहमति बनने लगी फलस्वरूप सरकार ने महिलाओं के विकास के गम्भीर प्रयास प्रारम्भ कर दिये और कहा कि भारत में महिलाओं के विकास के लिए अति आवश्यक है लिग निर्धारित कार्यों पर विचार करना तथा उसमे परिवर्तन लाना। फलस्चरूप एक समिति का गठन किया गया। जिसे Committee of status of women¢ in India (1974) जाना गया।

उत्तर प्रदेश का सामाजिक एव सास्कृतिक वातावरण इसके सभी क्षेत्रों में लगभग समान है। नगरीय एव ग्रामीण दोनों ही स्तरों पर बालिकाओं एव महिलाओं की उपेक्षा सामान्य जीवन शैली है। शिक्षा से लेकर सम्पतित्तगत अधिकारों तक उसे दूसरे दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। वो तमाम घरेलू ससाधन जो व्यक्तित्व के विकास में साहयक सिद्ध होते है— पर बालको एव पुरूषों का अध्योषित अधिकार है। जो यहाँ के समाज की परम्परागत सोच है। कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यवस्था के इस स्चरूप को सामाजिक समझदारी के साथ अपरोक्ष रूप से बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है। यह स्वीकृति परम्परागत व्यवस्था का हिस्सा है जिसे हम पितृसत्ता के माध्यम से समझ सकते है। परिवार जो समाज की बुनियादी इकाई है सबसे अधिक पितृसस्थातम सस्था है। पुरूष ही इस सस्था का मुखिया है। पुरूष हीन परिवार समाज की दया और दमन दोनों ही स्थितियों से गुजरते है। यही से लडके और लडकी के मध्य ऊँच—नीच का भेदभाव प्रारम्भ होता है। परिवार का मुखिया परिवार में रहने वाले सभी स्त्री—पुरूषों पर नियत्रण रखता है।

<sup>1</sup> मसीन कमला पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ- 10 औरतो का ट्रेनिग एव कम्युनिकेशन सेटर।

अनेक नियत्रण सिर्फ महिलाओ पर लागू होता है। पारिवारिक पदानुक्रम में पुरूष सदेव ही ऊपर रहता है। गर्डालर्नर के अनुसार समाज में व्यवस्था बनाए रखने और पदानुक्रम जारी रखने में परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। वे लिखती है। परिवार अपने आइने में न केवल सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है ओर बच्चों को उसे मानने का पाठ पढाता है बल्कि परिवार लगातार उस व्यवस्था को गढता और मजबूत करता चलता है। 1

उत्तर प्रदेश किसी भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। पारिवारिक हितो के लिए व्यक्तिगत हितो के त्याग की आवश्यक्ता होती है जो यहाँ के परिवारों की ऐतिहासिक विरासत है। 2 यहाँ की परम्परा में आदर्श स्त्री को सीता के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ की स्त्रियाँ पशुओं के समान बेजुबान होती है। यहाँ का समाज इस पर गर्व करता है। 3 यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़े सयुक्त परिवारों की व्यवस्था कमोबेश जारी है। परिवारों का टूटना अच्छा नहीं माना जाता। दो तीन पीढियों तक साथ रहने की परम्परा आम बात है। धीरे—धीरे यह बात स्पष्ट होने लगती है कि यह सब किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव या प्रकृति नहीं। यह सब कुछ एक 'व्यवस्था' के अन्तर्गत है। 4 इस सम्बन्ध में सिल्विया वैवी' कहती है— ' यह समाजिक ढांचों और रिवाजों की एक व्यवस्था है।' वह आगे कहती है— पितृसत्ता को एक व्यवस्था के रूप में समझना जरूरी है क्योंकि इस व्यवस्था से यह विचारधारा जुड़ी है कि पुरूष स्त्रियों से बेहतर होते हैं। महिलाओं को पुरूषों की सम्पत्ति की तरह नियत्रण में रहना चाहिए। 5 यह परिवेश उत्तर प्रदेश के लगभग सभी परिक्षेत्र में समान रूप से पाया जाता था तथा थोड़े बहुत तथाकथित अन्तरों के साथ आज भी पाया जाता है।

<sup>1</sup> गर्डा लर्नर द क्रियेशन ऑफ पेट्रियार्की आक्सफोर्ड एण्ड न्यूयार्क आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस पृष्ठ - 217 ।

<sup>2</sup> यह परम्परा सूर्यवशी राजाओं की कथाओं पर आधारित है विशेषकर 'राम' के सदर्भ में ।

<sup>3</sup> यहाँ के लाकगीत।

<sup>4</sup> मसीन कमला पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ 25 औरतों का ट्रेनिग एव कम्युनिकेशन सेंटर ।

<sup>5</sup> सिल्विया वैल्ही।

स्वतंत्र भारत में परिवर्तन स्वाभाविक था और सविधान लागू होने तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के लागू होते ही यह परिवर्तन दिखायी देने लगा। इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की थी। यद्यपि की भारत सरकार ने दशकों से राष्ट्रीय शिक्षा पर अपने बजट खर्चे का मूल्याकन नहीं किया। यहाँ शिक्षा की आवश्यकताओं को महसूस तो किया गया किन्तु इस पर केन्द्र सरकार का बजट खर्चा मात्र 6 प्रतिशत रहा। जिसे विभिन्न पार्टियाँ 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने की माग कर रही है। यह खर्च भारत जैसे बड़े और आबादी वाले देश के लिए बहुत कम था। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की उपेक्षा का असर राज्य स्तर पर पड़ना स्वाभाविक था। चूँकि यह प्रदेश बड़ा होने के साथ—2 परम्पराओं का गढ़ है इसलिए यहाँ शिक्षा के विकास की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था।

एक देश जहाँ परम्पराये हजारो वर्ष पुरानी हो और जो मानव विकास से समाज के आचरण और व्यवहार को सचालित करती हो वहाँ आप अति आधुनिक सामाजिक राजनैतिक विचारों को आरोपित नहीं कर सकते। इसके लिए संघन प्रयास तथा समाज को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यक्ता होती है। यह संघन प्रयास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। जनसंख्या के आकडे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश साक्षरता के क्रम में 14वें स्थान पर है। 16 बड़े राज्यों में 14वों स्थान यहाँ के सम्पूर्ण शिक्षा की असलियत को उजागर करता है। 1992—93 के National family health survey के आकड़े बताते हैं कि दो तिहाई से अधिक महिलाए तथा 6 साल उम्र के ऊपर के लगभग एक तिहाई पुरूष निरक्षर है। NFHS की यह गणना जनगणना आकड़ो 74 7 प्रतिशत महिला तथा 44 3 प्रतिशत पुरूषों के आकड़े भी कम है। आजादी के 50 वर्षों के बाद हमारी शैक्षिक उपलब्धि न केवल निराशाजनक है अपितु चौकाने वाली है।

<sup>1</sup> सी पी एम तथा अन्य पार्टियो के चुनाव घोषणा पत्र देखिये।

<sup>2</sup> राव आर मिश्रा एस के Change of attitude as function of some personality factors & jornal of social phychology 1x101 63 pp 311-17

<sup>3</sup> जनगणना रिपोर्ट 1991

<sup>4</sup> National health survey 1992-93 Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश को हम पाच प्राकृतिक भागो मे विभाजित किया गया है। — अध्ययन की सुविधा के अनुसार ये क्षेत्र है।

- 1 उत्तर प्रदेश के पहाडी प्रदेश।
- 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
- 3 मध्य उत्तर प्रदेश।
- 4 पूर्वी उत्तर प्रदेश।
- 5 बुन्देल खण्ड।

स्वतत्रता के पश्चात सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है किन्तु इन क्षेत्रों की अपनी भौगोलिक विभिन्नता है जो वहाँ के क्षेत्रगत विकास को प्रभावित करती है। यह क्षेत्रगत विभिन्नता हमें शैक्षिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है।

इन सभी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास की आवश्यकता को तो महसूस किया गया किन्तु नारी शिक्षा फिर भी उपेक्षा का शिकार रही। इस उपेक्षा का कारण स्पष्ट है। इस सदर्भ में इतिहासकार मेरिडिथ वर्थविक कहती है। जहाँ पुरूषों की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से नौकरी से जुड़ी है वही स्त्री शिक्षा की कोई आर्थिक भूमिका नहीं थी। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य नारी का उन्नयन न होकर सिमटकर परिवार की उन्नति रह जाता है। सामाजिक स्तर पर परिवार बहुत से मानुषिक समर्पण मॉगता है विशेषकर स्त्रियों से । महिलाओं को परिवार पर आर्थिक एव भावात्मक रूप से निर्भर होना चाहिए। परिवार के बाहर सामाजिक जीवन में असफल होना चाहिए ओर पुरूष के बराबर काम और समाज में सतोषजनक हिस्सेदारी निभाने में असमर्थ होना चाहिए।

उनको स्ववलम्बी नही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो परिवार के निर्माण प्रक्रिया में बाधा आती है। परिवार मूल रूप से उन तत्वों का संगठन करते हैं जो नारी को प्रेम के ऐच्छिक साहचर्य में छिपाकर रखते है। परिवार नारी को न्यूनतापूरक श्रमशील भी बना देता है यही कारण है कि वह श्रम बाजार की बहुत सस्ती श्रमशक्ति बन जाती है इन सभी परिस्थितियों का प्रत्यक्ष लाभ परिवार के पुरूषों को मिलता है। इस वजह से सामाजिक परिवर्तन की ओर उनकी विशेष रूचि नहीं होती है आज की पारिवारिक संस्था एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिफल है। जिसमे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने विशेष भूमिका निभाई है। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर स्त्री शिक्षा को प्रभावित किया परिणाम स्वरूप नगरो मे जहाँ परिवार मे वैचारिक परिवर्तन नजर आ रहा था स्त्री शिक्षा तेजी से बढ़ रही थी किन्तु गाँवों में स्थिति वहीं बनी हुई थी। गाँव के स्तर पर राज्य सरकार की उदासीनता ने विकास प्रक्रिया में गाँव एवं शहर की स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया। नगरो ने जहाँ आधुनिकता को अपनाया वही ग्रामीण क्षेत्रो मे परम्परा अपनी जडे जमाये हुए थी। यही कारण था कि भारत का विकास हमे दो स्तरो पर नजर आता है। 1957 में नगरों की स्थितियाँ सक्रमण काल से गुजर रही थी। अधिकाश परिवार अपनी रुढियो के मजबूत बन्धनो को तोडने के प्रयास मे जुटे थे और घर की बालिकाओ को शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर भेज रहे थे। वही दूसरी और गाँव अभी भी अपनी पीढियो के आदर्श को बनाये हुए थे। स्थिति के इस विरोधाभास से न केवल उत्तर प्रदेश अपितु सम्पूर्ण भारत गुजर रहा था।

1964—66 के Education and national development report में कहा गया कि "for ful development of our human resources, the improvement of homes, and moulding the character of children during the most impressionable years of infancy the education of women is of even greater importence than that of men.3

<sup>1</sup> अग्रवाल ममता पृष्ठ 11 रण्येक्रान रूष्ट मार्टनाइजेशन

२ बद्दी-

अग्रवाल ममता एजूकेशन एण्ड मार्डनाइजेशन पृष्ठ - 30

कमीशन ने कहा कि हम शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते है हिसा के बिना। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज मे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत विकास करता है।

जहाँ महिलाये सम्पूर्ण मानव समाज की आधी दुनिया है वही किसी भी राज्य के लिए इस आबादी के आधुनिकीकरण में बहुत सी कितनाइयाँ है। यह आधी आबादी ही गहरे रतर पर परम्पराओ का पोषण और सचालन करती है यह अशिक्षा और धर्म के बन्धनो के कारण है। मानव इतिहास में धर्म जहाँ आस्था और विश्वास से जुडी एक सफल प्रक्रिया रही वही वर्गीय जातीय और महिला शोषण जारी रखने के लिए शोषको को पूर्ण दार्शनिक एव वैधानिक साथ ही नैतिक अधिकार प्रदान किये। भारत जैसे गरीब देश के सामती समाज में धर्म के विस्तार के लिए सबसे अधिक उपजाऊ जमीन महिलाओं में मिलती है क्योंकि महिलाओं को इस तरह की मानसिक व शारीरिक गुलामी में रखा गया जहाँ उनका कोई स्वतत्र अस्तित्व नही रहता। दक्षिण एशिया के देशों में इसकी मौजूदगी और ताकत बहुत ज्यादा है। उदाहरण के रूप में एक लोकतात्रिक देश होते हुए भी भारत में विवाह तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म पर निर्भर करती है। धर्म के प्रति समाज की आस्था नारी शिक्षा को बाधित करने में लम्बे काल तक सहायक रही। यह स्थिति शहरों में इस दशक में टूटती हुई दिखती है। महिलाओं के वर्गीय विकास की स्थिति एक पिरामिड के सदृश नजर आती है जहाँ महिलाओं की अधिसंख्क आबादी निरक्षर तथा विभिन्न तरह के शोषणों का शिकार है वहीं जिन परिवारों में शैक्षिक विकास हुआ वहाँ स्थितियाँ बेहतर है दूसरी तरफ छोटी जाति की मिहलाए एव मुस्लिम मिहलाओं में विकास प्रक्रिया न के बराबर है

<sup>1</sup> एजूकेशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेट रिर्पोट सन 1964-66

स्वामीनाथन श्रीलता महिला व धर्म इतिहास बोध नारी अक।

<sup>3</sup> गुन्नार मिरडिल एशियन ड्रामा।





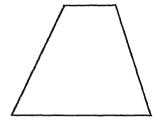

नगरीय क्षेत्र

उपरोक्त पिरामिड इस तथ्य को इगित करते है कि उत्तर प्रदेश की अधिकाश महिला आबादी निरक्षर है। ग्रामीण स्तर पर यह निरक्षरता बहुत अधिक है जबिक शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत घटता नजर आता है। अनुसूचित जाित तथा ग्रामीण महिलाये मूलत न केवल अशिक्षित है बिल्क निरक्षर भी। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में पिरामिड का शीर्ष महिलाओं में शिक्षा के विकास को इगित करता है इसके कारण शहरी क्षेत्रों में निरक्षर महिलाओं में शिक्षा के निकास की प्रतिध्विन मिलती है। 55 वर्ष की 300 महिलाओं का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उच्च हिन्दू महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अन्य की तुलना में अधिक है। 100 हरिजन महिलाओं तथा 100 मुस्लिम महिलाओं में यह प्रतिशत विन्ताजनक है।

| महिलाये         | साक्षर | निरक्षर | शिक्षित | कुल |  |
|-----------------|--------|---------|---------|-----|--|
| उच्च हिन्दू     | 30     | 50      | 20      | 100 |  |
| अनु जाति व अन्य | 10     | 87      | 3       | 100 |  |
| मुस्लिम         | 20     | 72      | 8       | 100 |  |

नगरीय क्षेत्र में 55 वर्ष तथा उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं का अध्ययन।

| महिलाये             | साक्षार | निरक्षर | शिक्षित | कुल |
|---------------------|---------|---------|---------|-----|
| उच्च हिन्दू         | 10      | 85      | 5       | 100 |
| अनु० जाति व<br>अन्य | 3       | 96      | 1       | 100 |
| मुस्लिम             | 5       | 92      | 3       | 100 |

ग्रामीण क्षेत्र में 55 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की महिलाओं का अध्ययन

यह अध्ययन इस को स्पष्ट करता है कि महिलाओं में 1957—67 के मध्य शिक्षा का विकास तो हो रहा था किन्तु इसकी गित बहुत धीमी थी। ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं में यह अन्तर बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न करता है। महिला शिक्षा में कमी का बहुत बड़ा कारक परम्परा के साथ गरीबी भी है। परम्परा जहाँ महिलाओं को घर में रहने की सलाह देता है वही गरीबी उस विचार को मजबूरी के कारण पुष्ट करती है। सन 1950 में एमएसए राव ने शिक्षा द्वारा समाज परिवर्तन विषय पर मालाबार में अध्ययन किया था। उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक था। उन्होंने मानवीय कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया और पाया कि ये सभी गतिविधियाँ समाज की सस्कृति तथा नियमों को इगित करती है। सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली पर आधारित आकड़े गहरी छानबीन के पश्चात डाठ राव ने पाया कि मालाबारी जीवन के सूक्ष्मतम बिन्दुओं तक ब्रिटिश संस्कृति का गहरा प्रभाव है। इस विदेशी संस्कृति के सम्पर्क में वहाँ के परम्परागत मूल्यों के स्थान पर नये मूल्यों का सृजन किया है और समस्त समाज की विचारधारा तथा व्यवहारिक जीवन में बदलाव आ रहा है। जो स्पष्ट रूप से दिखता तो नहीं है किन्तु समाज सक्रमण के काल से गुजर रहा है।

<sup>1</sup> राव एम एस ए सोशल चेन्ज इन मालाबार पापुलर बुक बाम्बे 1957 ।

कुछ इसी तरह का कार्य डैनियल लर्नर ने मध्य पूर्व में किया कि आधुनिकता व्यवहारिक व्यवस्था है और यह गतिशील है। सक्रमण काल शिक्षा तथा अन्य संस्कृतियों के सम्पर्क से ही आता है। 1 आधुनिकता विचारों में स्वतंत्रता और सूक्ष्म दृष्टि देती है जो नगी व्यवस्था को रचने में सहायक होता है।

इस तरह के तमाम अध्ययन शिक्षा आधुनिकता तथा विकास के सदर्भ में किये गये किन्तु इससे महिलाओं को जोडकर उनके सामाजिक स्तर पर अध्ययन लगभग न के बराबर हुए है। जो थोडे बहुत अध्ययन हुए है उनमें चन्द्र कला हाटे मोहिनी सेठ तथा भारत सरकार की रिपोर्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

चन्द्रकला हाटे ने अपने अध्ययन का विषय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के सामाजिक स्तर में परिवर्तन रखा। इस अध्ययन में महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ कार्य किया जिसमें उन्होंने नारी जीवन के लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन कर विश्लेषण किया और पाया कि तस्वीर बहुत साफ नहीं है। उन्होंने पाया कि सैद्धान्तिक बराबरी को हम व्यवहारिक रूप नहीं दे पाये है। विशेषकर मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यमवर्गीय धरातल पर। थोडे बहुत अर्थों में उनका जीवन स्तर सुधरा अवश्य है किन्तु पूरी तरह नहीं।

इस विषय पर दूसरा महत्वपूर्ण अध्ययन Report of the committee on the status of women in India भारत सरकार का है। कमेटी ने भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर जानने का प्रयास किया।

<sup>1</sup> Lerner Dainict, the passing of traditional society modetning the middle east

उसमे परिवार विवाह दहेज विधवा तलाक तथा साथ में स्त्री शिक्षा। दूसरी कमेटी ने यह भी जानने का प्रयास किया कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है किन जगहों पर वस स्वतंत्र निर्णय लेती है तथा रोजगार सम्बन्धी विषय में महिलाओं की स्थिति क्या है? अपने अध्ययन के दौरान कमेटी ने पाया कि आजादी के पश्चात देश की जनता ने काफी हद तक अपने समाज में परिवर्तन को स्वीकारा है। कमेटी ने यह पाया कि महिलाओं से सम्बन्धित लगभग सभी प्रश्नों पर शहरों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आगे इसका एक मात्र कारण शिक्षा है।

# 57-67 के मध्य उत्तर प्रदेश मे नारी शिक्षा का विकास -

महिला शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में यह दशक सतोषजनक कहा जा सकता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसे सन्तोषजनक नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ अतिरिक्त आर्थिक आय के साधन के अभाव में सम्पूर्ण शिक्षा ही बाधक रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की अपेक्षा करना ही गलत है। जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रश्न है यहाँ बालिका शिक्षा अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वदा उपेक्षित रही है स्वतत्रता प्राप्ति के दूसरे दशक तक सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कोई भी महिला डिग्री कालेज नहीं था। सिर्फ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय इसका अपवाद था। इस दशक के प्रथम चरण में जहाँ महिलाये पर्दे में रहती थी अपितु वो पुरूषवादी विचारधारा को ही अपना स्त्री धर्म मानते हुए पढ़ने में अपनी रूचि नहीं दिखाती थी। नार्दन इण्डिया पत्रिका के एक लेख में सुचेता कृपलानी लिखती है क्या कारण था कि स्वतत्रता आन्दोलन में ब्रिटिशों के विरुद्ध अपने भाइयों तथा पुरूष सहयोगियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर भारतीय महिलाए लडी जबिक उनमें 90 प्रतिशत निरक्षर महिलाये थी। '1

१ नार्दन इण्डिया पत्रिका जून १७ १७६१ इलाहाबाद उ० प्र०।

शायद हमने अपनी नीतियों में कही चूक की है। हमने महिलाओं के इस उत्साह और समर्थन को कोई नवीन वैचारिक दिशा नहीं प्रदान की है। इसके मेल में हमारी महिला शिक्षा नीति ही रही है। और यही कारण है कि सामाजिक परम्परा गरीबी तथा दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण बालिकाओं का प्रतिशत स्कूलों और कालेजों में नहीं बढ़ रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए National Council of Womens Education तथा राज्य सचिवालय ने मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रूपये आवटित किये जिससे सरकार की यह नीति सुचारू रूप से चले। इसी कार्यक्रम के लिए स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय परिषद ने बालिकाओं की शिक्षा के व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए नियोजन आयोग से अधिक धन राशि की मांग की गयी।

इन सरकारी योजना के कार्यान्वयन का प्रतिफल बाद के वर्षों में स्पष्ट रूप से दृष्टगत होता है। 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा आयोग को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार शिक्षा के विकास में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। राज्य अपनी आय का लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में धीरे—2 स्कूलों कालेजों में इनकी सख्या बढ रही है। निम्न आकड़े दर्शाते हैं कि क्रमश महिलाओं की सख्या में आनुपातिक वृद्धि हुई है।

<sup>1</sup> वही अक्टूबर 12 1961 इलाहाबाद उ० प्र0

उ० प्र0 के विभिन्न विश्व विद्यालयो तथा महाविद्यालयो मे छात्रा छात्राओ की संख्या -

| वर्ष    | छात्र    | शाहाख  | योग      |
|---------|----------|--------|----------|
| 1961—62 | 1 10 389 | 5 986  | 1 16375  |
| 1962-63 | 1 13 516 | 7 151  | 1 20 667 |
| 1963-64 | 1 05 643 | 26 514 | 1 32 157 |
| 1964—65 | 1 12 205 | 28 672 | 1 40 377 |
| 1965—66 | 1,19 578 | 30 112 | 1,49 690 |
| 1966—67 | 1 24 702 | 32 384 | 1 57 086 |

उपरोक्त आकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण है सामान्य शिक्षा मे छात्राओं की सख्या बढ़ी है किन्तु यह छात्रों से अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। 1961 से लेकर 1967 तक की स्थितियाँ इस विकास को इगित करती है कि महिला शिक्षा में सरकार की योजनाए नगरीय क्षेत्रों में अधिकाशत सफल रही है। यह सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग न के बराबर रही है 1961 में जब विश्वविद्यालयों में 110389 छात्र थे तो छात्राए मात्र 5986 थी। यह अन्तर इस बात का प्रमाण है कि परिवार के अतिरिक्त आर्थिक ससाधन के द्वारा ही स्त्री शिक्षा सभव थी दूसरी तरफ बालकों की शिक्षा को सामान्य आर्थिक श्रेणी के परिवारों ने आवश्यक समझा। इसके पीछे हमारी परम्परागत विचारधारा कार्य कर रही थी कि स्त्री शिक्षा आवश्यक नहीं है। 1966—67 तक सरकार अपने स्त्री शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुष शिक्षा परिणाम स्वरुप यह सख्या 32384 के रुप में दृष्टिगत होती है।

Education in India (Report) for the years 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 - Vol -I Ministary of Education and Social welfare, Government of India

1957—67 के मध्य सामाजिक समस्याये तथा महिला सम्बन्धी कानून अधिकाश देशों में कानूनी व्यवस्था तथा बुर्जुआ दोनों है। भारत का सविधान इससे अछूता नहीं है। 1956 में हिन्दू विधि में हुए परिवर्तन के पश्चात विशेषज्ञों द्वारा यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि कानून निर्माण तथा उसके व्यवहारिक पक्ष में अत्यन्त असमानता है। ससद और सरकार अपने द्वारा बनाये गये कानूनों के व्यवहारिक पक्ष से अत्यन्त असन्तुष्ट रही किन्तु अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के निषेध के लिए उपयुक्त कानूनों की निरतर आवश्यकता होने लगी। यही कारण था 6 अगस्त 1959 को लोक सभा ने दहेज निषेध विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया। समिति से यह आशा की गयी कि वह सदन के आगामी अधिवेशन में अपनी रिर्पोट सदन में पेश कर दे।

1947 से 1967 तक के समाचार पत्र दहेज की समस्या की दृष्टि से ही नहीं अपितु नारी सम्बन्धी प्रश्नों की दृष्टि से अत्यत विचारणीय है। इन 20 वर्षों के समाचार पत्रों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि समाचारों में स्त्री विषयक समाचार जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है में 1952 के पश्चात धीरे दहेज हत्या के रूप में दृष्टिगत होता है जहाँ पहले स्त्री के अपहरण उसको बहलाने फुसलाने तथा भगाने के समाचार स्त्री से जुड़े थे वहीं अब स्त्रियों के जलकर मरने के समाचार प्रमुखता ग्रहण करने लगे। 1952 के 9 अगस्त के लीडर समाचार पत्रा में एक स्त्री के जलकर मर जाने की एक बहुत छोटी खबर छपती है। 1952 तक दहेज हत्याये चूँकि विचारणीय प्रश्न नहीं था इसलिए इसे न तो समाचार पत्र में प्रमुखता मिली और न ही समाज में किन्तु इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई जिसके कारण ससद ने 1 जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया और दहेज लेने और देने दोनों को अपराध घोषित कर दिया।

इस कानून के अनुसार — दहेज लेने या देने वालो के लिए कडी सजा का प्रावधान किया। अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने पर—

> 5 वर्ष तक का कारावास 15 000 रूपये जुर्माना। या दहेज की राशि यदि 15000 रूपये से ज्यादा हो तो उस राशि के बराबर जुर्माना। साथ ही दहेज मागने की सजा 6 माह का कारावास और जुर्माना है

समाचार पत्रों के अध्ययन पर आधारित इस अधिनियम में भी अन्य अधिनियमों की तरह अनेक प्रावधान है। इन प्रावधानों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना अत्यत कित है। उदाहरण के लिए इस अधिनियम में दहेज मागने की सजा 6 माह का कारावास है। कानून चूकि साक्ष्य मागता तो यह सिद्ध करना कि अमुक व्यक्ति दहेज माग रहा था अत्यत कित है इसलिए यह प्रक्रिया समाज तथा उसकी आपसी समझ पर निर्भर है इसलिए कानून वहा बिल्कुल असहाय प्रतीत होता है स्वतत्रता के तीसरे दशक में प्रस्तुत होने वाला स्त्री विषयक यह कानून सबसे महत्वपूर्ण था किन्तु आज 31 वर्ष पश्चात भी यह मात्र कागजी दस्तावेज है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ इस कानून के बनने के पश्चात दहेज तथा दहेज से सम्बन्धित अन्य अपराधों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होने लगीं। समाचार पत्र के अध्ययनों से जो बाते स्पष्ट होती है वह समाज में दहेज की प्रथा तथा उसके गणित रूप को स्पष्टत प्रकट करती है।

समाचार पत्रों में दहेज से सम्बन्धित महिला मृत्यु के सदिग्ध प्रकरण —

| समाचार पत्र               | वर्ष 1957—59 | 9 1959—61 | 1961-63 | 1963—65 | 1965—67 |
|---------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| नार्दन इण्डिया<br>पत्रिका | 20           | 23        | 29      | 40      | 61      |
| लीडर                      | 27           | 20        | 31      | 39      | 59      |
| भारत                      | 47           | 49        | 40      | 45      | 70      |

इन आकडों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं से सम्बन्धित कुप्रथाओं में एक नवीन कुप्रथा बहुत सहज और प्रभावी तरीके से समाज में अपना स्थान बनाने लगी और इस कुप्रथा को अपराध घोषित किये जाने के पश्चात भी अघोषित रूप से स्वीकार किया गया। तत्कालीन वयोवृद्ध काग्रेसी नेता एम एअणे ने कहा कि 'दहेज की प्रथा हमारे देश में हाल ही में प्रारम्भ हुई है जबिक भौतिक वाद को प्रधानता प्राप्त हुई है । 9 अगस्त 1959, रविवार को भारत समाचार पत्र में अपने सम्पादकीय में लिखा कि, वैसे तो समाज में दहेज प्रथा की कडी निदा और आलोचना की जाती है और उसे समाज का एक बडा कलक माना जाता है फिर भी यह दुख की बात है कि इस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। इसके अभिषाप से बहुत लोग कष्ट उठाते हैं और उत्पीडित होते हैं।

समाचार पत्रों के अध्ययन के आधार पर -

दहेज तथा दहेज हत्याओं ने दहेज की विभीषिका को अत्यन्त विकराल बना दिया है। दहेज चूकि समाजिक सदर्भों से जुड़ी घिनौनी आर्थिक प्रक्रिया है इसलिए इसका समाजगत विश्लेषण अतिआवश्यक है। अग्रेजों द्वारा सृजित नयी आर्थिक प्रणाली में मध्यमवर्ग के उदय ने जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को क्रय शक्ति में क्रमश वृद्धि की जो सामान्यतया उच्च जाति के सम्मान प्राप्त किन्तु अभावग्रस्त लोग थे।

नवीन आर्थिक प्रक्रिया तथा बढी हुई क्रयशक्ति का उन्होने सामन्ती प्रक्रिया के तहत सचालन कर प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयास किया और इसके लिए इस मध्यम वर्ग में अपनी सिक्षप्त पूँजी को मिथ्या अडम्बर के इस प्रयोजन पर खर्च करना आरम्भ किया। समाज का स्वरूप अब और अधिक जटिल हो गया क्योंकि एक तरफ दहेज कन्या विवाह में बाधक था वही दूसरी तरफ बाल विवाह जैसी प्रथा समानान्तर रूप से चल रही थी। ऐसा नहीं था कि बाल विवाह करने वाले समाज दहेज से प्रभावित नहीं हुए। उन क्षेत्रों तथा समाजों में जहाँ बाल विवाह होते थे में भी दहेज ने अपनी जगह बनायी और गौने के समय दहेज की रकम मागी जाने लगी। मागी गयी यह राशि सम्मान और गौरव के साथ वर पक्ष को सुविधाजनक रूप से दी जाने लगी। फलस्वरूप यह कुप्रथा आर्श्चयजनक रूप से विकराल होती गयी।

वो समाज जहाँ जीवनयापन श्रम पर आधारित है वहाँ आज भी दहेज सम्बन्धी अपराध नगण्य है। यह एक बहुत विशाल वर्ग है जहा कि समस्याये अलग है और उनका अपराध अलग है इसलिए निचले तबको में साधारण रूप से विवाह एक आवश्यक नैसर्गिक और सृष्टिगत आवश्यक्ता के रूप में किया जाता है।

<sup>1</sup> विवाह के कुछ वर्षो पश्चात जब कन्या बडी होकर पहली बार ससुराल जानी है।

उत्तर प्रदेश में दहेज अनेक बार जातिगत श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन करता है। यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य सत्य था कि कुछ सम्पन्न जातियाँ जैसे— क्षित्रियो वैश्य ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह में अत्यधिक दहेज देते हैं। ऐसा नहीं था कि समाज में दहेज को मान्यता नहीं थी'। पूर्वी उत्तर प्रदेश कुमायूँ आदि के लोकगीतों में पुत्री के सुखी जीवन की कामना के साथ उसे पर्याप्त दहेज देने के लिए भी आग्रह किया गया है। लोकगीतों की गहरी छानबीन से यह पता चलता है कि धन की कमी के कारण हमेशा ही सुयोग्य तथा सुन्दर कन्या को उसके योग्य वर नहीं मिलता है जिस पर उसका पिता उसे सात्वना देता है कि पुत्री जिस तरह के वरों का तुम वर्णन कर रही हो उनका मूल्य बहुत अधिक है और वो मेरी सामर्थ्य के बाहर है इसलिए तुम मेरे द्वारा चुने गये व्यक्ति से विवाह करों।'

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ जिले के छह ग्रामो के अध्ययन से यह पता चलता है कि स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात के 20 वर्षों में पूँजीवादी संस्कृति का प्रसार धीरे—2 किन्तु हो रहा था फलस्वरूप कन्या का विवाह दहेज के कारण समस्या बनता जा रहा था। पूर्व में जहाँ पहले सिर्फ आयोजन पर होने वाले खर्च से किसानों को कर्ज लेना पड़ता था वहीं अब विवाह के लिए निर्लज्जता पूर्वक खुलकर माँगी गयी राशि या वस्तु विशेष समस्या का कारण थी। गाँवों के अधिकाश लोगों ने (जो 55 से 60 वर्ष के उम्र के थे) यह स्वीकार किया कि उसके घरों में कन्या के विवाह के समय गहने तथा खेत गिरवी रखना सामान्य प्रथा थी। जिसे सब सामान्यत समझते थे किन्तु अब ये चीजे गिरवी रखनर काम नहीं चलता बल्कि इसे बेचना पड़ता है यही कारण था कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कन्याये जन्म के उपरान्त उपेक्षा का शिकार रही है।

<sup>1</sup> जैसा कि श्री एम ए अणे कहते है कि इसका प्रचलन अभी हुआ है

<sup>2</sup> पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोगीत।

आकडे बताते है कि जन्म के पश्चात लडकी की मृत्युदर लडको की तुलना मे अधिक है।

### तालिका - 1

सम्पूर्ण मृत्यु दर **NFHS** ( 1991–92)

| उम्र        | लडका | लडकी | कुल  |
|-------------|------|------|------|
| 0-4         | 28 5 | 34 9 | 31 6 |
| 05-14       | 26   | 23   | 25   |
| 15-49       | 38   | 4 1  | 39   |
| 50-00       | 36 8 | 32 3 | 34 8 |
| <b>इक</b> र | 11 7 | 12 1 | 11 9 |

#### लिका - 2

सम्पूर्ण मृत्यु दर SRS ( 1991)

| <b>उम्र</b> | लडका | लडकी | कुल  |
|-------------|------|------|------|
| 0-4         | 33 2 | 38 4 | 35 6 |
| 5—14        | 22   | 26   | 24   |
| 15-49       | 38   | 38   | 38   |
| 50          | 32 9 | 28 8 | 30 9 |
| CDR         | 11 1 | 11 6 | 11 3 |

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 उत्तर प्रदेश ( NFHS) रिजस्ट्रेशन सिस्टम डाटा 1992-93 भारत सरकार (SRD) तालिका एक नेशलन फेमिली हेल्थ सर्वे 1992—93 उत्तर प्रदेश का है तथा तालिका दो रिजस्ट्रेशन सिस्टम डाटा भारत सरकार का है दोनो इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते है कि लडिकयों की मृत्युदर 0—4 की अवस्था में लडिकों की तुलना में कही अधिक है। यह आकड़े 1992—93 के है जब बालिशशु हत्या जैसे अनेक कुप्रथाओं के लिए कड़े कानून बनाये गये है तथा इनकों कड़ाई से लागू करने के प्रावधान है

## महिलाओं के प्रति पारिवारिक हिसा -

यदि किसी महिला का पित या पित के रिश्तेदार उसके साथ क्रूर व्यवहार करे तो उन्हें 3 वर्ष की जेल तथा जुर्माना देना होगा। (भारतीय दण्ड सिहता धारा 498 क) क्रूर व्यवहार की पिरभाषा में अन्य तरह के उपबन्धों को जोडकर स्त्री के लिए जहां सुरक्षा की दीवार बनाने की कोशिश की जाती है वहीं क्रूरता के नये स्वरूप सामने आने लगते हैं।

महिलाओं के प्रति हिसात्मक व्यवहार हमारी अलिखित सामाजिक सहिता है। इसका कार्य व्यापार हमारी आपसी समझ का नमूना है। स्वतत्रता प्राप्ति के इस दूसरे दशक में महिलाओं के प्रति न केवल हिसा में विस्तार हुआ है अपितु हमारे हिसात्मक बिन्दुओं में भी विस्तार हुआ है। हिसा के नये क्षेत्र खुले है। यह अनायास नहीं है कि इस दशक में स्टोव से खाना बनाने वाली वधुओं के जलने के जो मामले समाचार पत्रों के माध्यम प्रकाश में आये उनमें अधिकाशत दहेज से जुड़ी नियोजित हत्याये थी। इन हत्याओं पर पर्दा डालना हमारे सामाजिक समझौते का सुन्दर उदाहरण है।

दूसरी तरफ हम दहेज हत्या की आलोचना भी करते है। वधु हत्या जिसे हम दहेज हत्या भी कहते है के मामलो में यह जब पुर्निववाह करके पुन दहेज प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या की जाती है या जब प्रेमान्ध होकर दूसरी तीसरी स्त्री से विवाह किया जाता है। ऐसे मामलो में मौत की सजा सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है। सर्वौच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में हमारे देश में वधु –हत्या की घटनाये खतरनाक रूप से बढ़ रही है। जब कभी इस प्रकार के कायरतापूर्ण अपराधों का पता लगे और मुल्जिम पर अपराध साबित हो तो अदालत को ऐसे अपराधियों के साथ कठोरता से पेश आना चाहिए।

इस तरह की स्वीकृति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के प्रति पारिवारिक हिसा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है।

तलाक -

हिन्दू विवाह एक सस्कार था अत प्राचीन विधि मे विवाह— विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी । विवाह—विच्छेद के सम्बन्ध में पहली बार हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 द्वारा व्यवस्था की गयी। विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के परिणाम स्वरूप पित पत्नी वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। कानून द्वारा मिले इन नये अधिकारों ने मनुष्य के सम्पूर्ण चितन को एक नयी दृष्टि प्रदान की। सामाजिक दृष्टि से टूटते सयुक्त परिवारों, नये बनते छोटे परिवारों में मानवीय सबन्धों को नये धरातल पर ला दिया। शिक्षा के प्रसार महिलाओं द्वारा वैतनिक श्रम के प्रति आकर्षण तथा नवीन पूजीवादी व्यवस्था ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया।

<sup>1</sup> हिन्दू विधि पृष्ट 45 ।

परिणाम स्वरूप विवाह —िवच्छेद की प्रवृत्ति का विकास हुआ। दूसरी तरफ याग्य वर से अपनी कन्या के विवाह की आकाक्षा ने दहेज जैसी कुप्रथा को अघोषित रूप से बढावा दिया। 1 इस कारण दहेज सम्बन्धी मुकदमो की न्यायालयो में बढोत्तरी स्वाभाविक था जिसका परिणाम अन्तत विवाह—विच्छेद जैसे प्रक्रिया ही थी। इस प्रष्ठभूमि में स्वतत्रता प्राप्ति के इस दूसरे दशक में उ० प्र० में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में तलाक लेने के मामलों में वृद्धि हुई है।

आधुनिक विचारधारा तथा जीवन पद्यति से परिवारों में तनाव बढा फलस्वरूप पति पत्नी के रिश्तों में टकराहट आयी। पहले जहाँ इस तरह की टकराहट पर बड़े बुर्जुगों के दबाव आपसी समझौते तथा विवशता वश सम्बन्ध निर्वाह किये जाते थे वही अब मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है। अपने प्रारम्भिक चरण में विवाह विच्छेद के आधार सीमित तथा कठोर थे। विवाह विधि (सशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा विवाह विच्छेद के अधिकारों को विस्तृत करते हुए नरम बना दिया गया। 2 अपने प्रारम्भिक चरण में ही यह कानून व्यवहार में आने लगा और समाज में इसका उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया। जबिक मूल अधिनियम के प्रमुख उपबन्ध आज भी अमल में नहीं है। भारतीय न्यायालयों में लिम्बत मुकदमों में तलाक से सम्बन्धित मुकदमों की सख्या सबसे अधिक है। तलाक कानूनों ने जहाँ परिवारों के टूटने के दृश्य प्रस्तुत किये हैं वहीं महिलाओं की स्थिति को बेहद जटिल बना दिया है। कारण यह है कि अधिकाश पारिवारिक मामलों में जहाँ तलाक तक स्थिति पहुँच जाती है महिलाओं को दोषी माना जाता है। जबिक तनाव के क्षण में नविवाहित महिलाओं को अधिकाशत पारिवारिक क्रूरता का सामना करना पड़ता हैं।

<sup>1</sup> औरत होने की सजा जैन अरविन्द पृष्ठ 128 ।

२ हिन्दू विधि पृष्ठ ४६ ।

यह क्रूरता ही अन्तत विवाह विच्छेद का कारण बनती है जिसमे महिलओ की मानिसक आर्थिक सामाजिक तीनो ही स्थितियाँ स्वतन्त्रता (व्यक्तिक) मिलने के बाद भी विषम बनी रहती है।

# चुनाव और महिलाए -

भारत के सविधान निर्माताओं ने मानवीय अधिकारों और बिना किसी भेदमाव के सभी के लिए समान नागरिक अधिकारों की गारन्टी दी। वस्तुत स्वतत्रता के बाद भारतीय महिलाओं को विदेशी महिलाओं की तरह समान अधिकारों के लिए अलग से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी उन्हें बराबरी के वैधानिक अधिकार भारतीय गणराज्य की घोषणा के साथ ही प्राप्त हो गये किन्तु उन अधिकारों को व्यवहारिक रूप देना बहुत आसान काम नहीं है। गणतन्त्र बनने के बाद 1952 के चुनावों में महिलाओं की उम्मीदवारों के रूप में भागीदारी बहुत ही निराशाजनक थीं । इसका कारण हमारी सांस्कृतिक परम्परा थीं। यह एक सच्चाई है कि राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं का आना हमारी स्थापित सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के सवाल पर वर्तमान कांग्रेसी सांसद अणित जोगी कहते हैं मेरी आशका तो यह है कि इसके चलते भारतीय समाज की सबसे मजबूत कड़ी—परिवार विखणिड़त होगा घरेलू महिला या माँ ऐसी धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द सम्पूर्ण परिवार चलता रहता है और ये महिलाये सरकारी कार्यालयों में या सार्वजनिक संस्थानों के पीछे भागने लगी तो परिवार की अवहेलना होगी।

सियों से पितृसत्तामक समाज की इस सोच ने महिला को परिवार की स्वामिनी होने के भ्रम में उलझाये रखा। उसका यह भ्रम ऐसा नहीं कि दूटा न हो समय समय पर यह मुखरित भी हुआ किन्तु वह समाज के विकास की प्रक्रिया में अपना सहयोग नहीं दे सकी। यहीं कारण है कि भारत में महिलाओं की राजनीति में भूमिका न के बराबर है। जबकि राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका नये भारत के निर्माण में आशाजनक सकेत थी। सविधान निर्माण में महिलाओं का सक्रिय योगदान इस आशा की पुष्टि करता था। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आशा के अनुरूप न होते हुए भी उत्साहजनक थी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बराबरी के स्तर पर उनकी भागीदारी स्वतंत्र भारत में महिलाओं की नयी स्थितियों का परिचायक था।

## महिलाओ का राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्तर-

प्राचीन काल से आज तक सामाजिक — राजनैतिक सस्थाओं में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन हुए है। राजशाही सामती चेतना पर जनचेतना प्रभावी होती गयी। अवतत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सिवधान द्वारा प्रदत्त समानता ने मिहलाओं को स्वतत्र निर्णय की क्षमता प्रदान की। उठ प्रठ में सरोजनी नायडू ने ( 1947 में ) प्रथम मिहला राज्यपाल का दायित्व सभाला। मिहलाओं ने समाज में अपनी भागीदारी प्रदर्शित की तथा सामाजिक परिवर्तन में सहयोग किया। उदाहरण के लिए शराब बदी के लिए उठ प्रठ के विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन हुए । जो मिहलाओं द्वारा ही किए गये। मिहलाओं की सिक्रिय राजनीति में भागीदारी बहुत कुछ चुनाव घोषणा पत्रों तथा जनचेतना पर निर्भर करती है।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनैतिक जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखायी देता है किन्तु वह परिवर्तन सिक्रिय राजनीति में आम भारतीय महिला को आने की छूट नहीं देता परिणाम स्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को तथा विधानसभा में सीटों को देखते हुए निराशा जनक है।

| वर्ष | महिलाओ | की संख्या |
|------|--------|-----------|
| 1952 | 13     |           |
| 1957 | 29     |           |
| 1962 | 21     |           |
| 1967 | 08     |           |
|      |        |           |

उत्तर प्रदेश विधान सभा मे महिलाये

उपरोक्त आकडे सतोषजनक न होते हुए भी महिला भागीदारी की आशा बनाये रखने में सहायक अवश्य है दूसरी ओर यह इस बात का भी प्रमाण है कि स्वतंत्रता आन्दोलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिक्रय महिला भागीदारी के होते हुए भी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के योग्य नहीं समझा गया। साथ ही राजनीति में पुरूष आधिक्य या पुरूष वर्चस्व ने उन्हें यह भागीदारी दी ही नहीं। इस सिक्रय भागीदारी जिससे महिलाओं को विचत रखा गया के अभाव में प्रदेश का विकास असतुलित होता गया। और यह असतुलन पारिवारिक स्तर पर भी परम्परागत रूप से प्रभावी रहा।

समाज के स्वरूप के निर्माण में तथा उसके निरन्तर गतिशील रहने की प्रक्रिया में स्त्री पुरूष दोनों का समान योगदान होना चाहिए।

उ०प्र० के राजनैतिक परिदृश्य मे यह योगदान अधिकाशत नहीं रहा। इसके स्पष्ट कारण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाित तथा धर्म ने प्राय प्रमुख भूमिका निभायी है। उन समाजों में जहाँ गरीबी बेराजगारी बीमारी भूख वैज्ञानिक समझ का अभाव है यािन जो समाज पिछंडे हैं वहाँ अधिक असूरक्षा व अनिश्चितता है। ऐसे में धर्म समाज को एक नागपाश के रूप में जकडे रहता है। यह स्थिति सचेतन रूप से ही समाज के प्रभावशाली हिस्से द्वारा अन्य लोगों पर आधिपत्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में धर्म एक शोषण की प्रक्रिया बन गयी है और इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा शिकार महिलाए हुईं।

उत्तर प्रदेश का समाज एक ऐसा समाज है जहाँ हर किस्म के भेद भाव रहे हैं – जहाँ प्रभावशाली और कमजोर वर्ग रहा है। सवर्ण दलित व पिछड़े हैं, यहाँ उत्पादन के तरीके विकसित नहीं रहे परिणामत समाज में सभी के लिए सामान साधनों का अभाव रहा। इसी कारण इस पूरे क्षेत्र में धार्मिक नियत्रण भारत के हर अधिकार से विचत हैं – राजनीति से उत्पादन के साधनों से फसल के बटवारे तथा उसके कानूनी अधिकार से। घर से बाहर तक उसे बोलने का हक नहीं है। औरत को धर्म में निहित शोषण से मुक्त करने के मामले में औरत की आर्थिक आजादी प्रमुख कदम है। इन धार्मिक, सामाजिक विशेषकर जातिगत प्रतिबन्धों ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति तथा स्वतंत्र निर्णय की क्षमता सबको प्रभावित किया।

उच्चस्तरीय राजनीति में यह दशक उत्तर प्रदेश तथा भारत दोनो ही स्तरो पर महिलाओं के सदर्भ में आशापूर्ण रहा किन्तु सामान्य स्तर पर हम इसे सतोषजनक नहीं कह सकते। क्योंकि परम्पराओं के इस गढ को भेदने महिलाओं को अभी कम से कम दो दशक लगेगे। यद्यपि सुचेता कृपलानी इस दशक में मुख्यमंत्री रही किन्तु इसे हम महिला उपलब्धि से जोडकर नहीं देख सकते है।

#### रोजगार

उत्तर प्रदेश में महिला राजगार की स्थितियों को समझने के लिए यहां के समाज के मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थिति परम्परा तथा नारी की भूमिका को समझना होगा। भाषा जो समाज की विचारधारा को सम्प्रेषित करने का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है—द्वारा महिलाए कभी वह स्थान नहीं प्राप्त कर सकी जो पुरुषों को है। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाए परिवार के आर्थिक कार्य व्यापार में अपने श्रम के माध्यम से जुड़ी तो रहती है किन्तु उसका सचालन नहीं करती। इसलिए महिलाओं को रोजगार का विषय और उस पर बहस अत्यत जटिल बिन्दु है। प्रत्येक देश और समाज में महिलाए पुरुषों की तुलना में किंदन श्रम और दोहरे दायित्व का निर्वहन करती है। अधिकाश जगहों पर वह कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है किन्तु उन्हें उत्पादन के बिन्दुओं से जोड़कर नहीं देखा जाता। यहीं कारण है कि उन्हें ससाधनों के सचालन और नियत्रण की छूट नहीं है।

'भारत में लगभग सभी महिलाए कार्य करती हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी श्रमिक महिलाए।

<sup>1</sup> कलपगम यू- लेबर एण्ड जेन्डर पृष्ठ - 18

बालविवाह की प्रथा के कारण ये महिलाये मुख्य रूप से पित्नयाँ होती है जो पिरवार या परिवार के आर्थिक संसाधन में वृद्धि के लिए कार्य करती है। जो महिलाए खेतों में कार्य नहीं करती है वो कृषि से जुड़ कार्य घरों में करती है। यिरवार के हित से जुड़े श्रम के पश्चात भी महिलाओं बच्चों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है न कि उत्पादन के रूप में। परिवार के लिए किए गए असाध्य श्रम के बाद भी महिलाओं के प्रति इस उपेक्षापूर्ण दृष्टि का कारण महिलाओं का परिवार के प्रति पूर्ण संमर्पण है। महिलाओं द्वारा पत्नी के रूप में किया गया उसका कार्य उसकी परम्परागत भूमिका का अग माना जाता है।

उत्तर प्रदेश चूिक कृषि प्रधान देश है तथा परम्परा और सस्कृति का गढ है। इसिलए यहाँ कृषि प्रधान समाज की सभी विशेषताए है। महिलाए कृषीय समाज की रीढ हैं किन्तु उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं है क्योंकि यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मूल विचार धारा है। पुरुष घर के भीतर महिला द्वारा की जानेवाली मेहनत तथा घर के बाहर कमाई जाने वाली मजदूरी दोनो पर नियत्रण सखते है। महिलाओं को ज्यादातर ऊँची नौकरियों से दूर रखा जाता है। इसिलए उन्हें ऐसे धन्धे अपनाने पड़ते हैं जिनमे पारिश्रमिक कम मिलता है। काम का यह ढग महिला को लाभ का बताया जाता है किन्तु यह सबसे अधि क शोषण करने वाला ढग है। महिला के मेहनत और शोषण पर पुरुषों का नियत्रण उन्हें भौतिक फायदा पहुचाता है।

<sup>1 1981</sup> की जनगणना रिपोर्ट

वैल्वी सिल्विया थियोराइजिंग पेट्रीयार्की आक्सफर्ड बेसिल ब्लैकवेल 1990

<sup>3</sup> मसीन कला पितृसत्ता क्या है पृष्ठ – 6

1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है। जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 3227 प्रतिशत ही रोजगार युक्त है साथ ही इसमें लिग अनुपात में भारी अन्तर है। इसके अनुसार 5015 प्रतिशत पुरुष तथा 1472 प्रतिशत महिलाए कार्यरत है। इन रोजगार युक्त महिलाओं में बहुत बड़ा प्रतिशत शहरी महिलाओं का है इसका सीधा सबन्ध शिक्षा का विकास है। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र उत्तराचल है जहाँ महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है किन्तु वहाँ महिलाओं की स्थित सबसे विन्ताजनक है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जिसमें मुख्यत 8 जिले आते हैं अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। इन पहाडी क्षेत्रों में घर खेत व जगल का समस्त कार्य महिलाओं द्वारा ही सम्पादित होता है। ये कार्य महिलाये हर अवस्था में करती है। गर्भावस्था तथा प्रसव के दिनों में भी। घर तथा बाहर दोनों ही जगहों पर कार्य की सिक्रयता पहाडी महिलाओं को किसी प्रकार की व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती अपितु यह कार्याधिक्य पुरूष प्रधान समाज की विशेष शैली का प्रतिफल है। समस्त समाजों में स्त्री पुरूष दोनों कार्य करते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह कार्य समान परिस्थितियों में समान माग पर स्त्री पुरूष दोनों द्वारा समान रूप से सम्पादित हो। असानन्यत घरेलू वर्ग के कार्य की दो धाराये है। पहला पारिवारिक उद्योग दूसरा व्यक्तिगत उद्योग। पहले वर्ग में परिवार की महिलाये यदि रोजगार युक्त नहीं है तो वह परिवार के लिए बिना पारिश्रमिक के कार्य करती हैं (जिनमें पत्नियाँ और पुत्रियाँ समाहित हैं) यह उन विचारों का समर्थन करता है जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए कार्य की चिता व्यक्त करते हुए काम की बात कही जाती है।

<sup>1 1991</sup> की जनगणना रिपोर्ट

<sup>2</sup> तही

<sup>3</sup> कलपगम यू, लेबर एण्ड जेन्डर पृष्ठ - म

<sup>4</sup> वही पृष्ठ - 17

असगिवत क्षेत्र का कार्य इसी श्रेणी का कार्य है। अधिकाशत उत्तर प्रदेश में महिलाये इसी तरह के कार्य व्यापार से जुड़ी है।

पहाडी क्षेत्रों में महिलाये पहाडी अर्थव्यवस्था की रीढ है। कुमायूँ में कार्यरत गैर-सरकारी सगठनों का मानना है कि ये महिलाये दिन के 24 घटे में से 14 से 22 घटे कार्यरत रहती है। पहाडी क्षेत्रों का यह श्रम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में थोड़े बहुत अन्तर के साथ समान रूप से लागू होता है।

1957—67 के दशक में भी महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत असगिवत क्षेत्र के रोजगार से जुड़ा हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रोजगार तो है किन्तु पारिश्रमिक नहीं इसलिए इसे महिला रोजगार से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। फिर भी बड़ी सख्या में निचले तबके की महिलाये कृषि क्षेत्र के रोजगार से जुड़ी थी जो मौसमी रोजगार होता है जहाँ तक वैतनिक रोजगार का प्रश्न है वह शिक्षा के विकास से जुड़ी प्रक्रिया है। 1957—67 के मध्य व्यापक स्तर पर होने वाले शिक्षा के विकास ने महिला रोजगार को प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ शैक्षिक विकास ने ही पर्दा प्रथा की परम्परा को तोड़कर महिलाओं को बाहर आने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित किया। धीरे—2 पारिवारिक आदर्शों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे। 50 के दशक के आदर्श परिवार अल्पसंख्यक हो गये। सयुक्त परिवार टूटने लगे बड़ी संख्या में महिलाओं ने वैतनिक श्रम प्रारम्भ कर दिये। खांस्थ्य सेवाये शिक्षा आदि क्षेत्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र बने। जहाँ शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई वही नर्सिंग में स्त्रियों ने धीरे—2 अपना एकाधिकार बनाया। फिर भी पुरातन मान्यताओं के साथ निरतर संघर्ष इस दशक की स्त्रियों के लिए सामान्य बात थी।

रोजगार की महत्वाकाक्षाये उसके पारिवारिक जीवन के लिए कलह बनती जा रही थी। इस दशक में स्वेच्छा से नौकरी करने का चुनाव सिर्फ डाक्टर लडिकेयों ही कर सकती थी क्योंकि यह मूल रूप से रोजगार परक शिक्षा है। अन्यथा नर्सिंग तथा शैक्षिक कार्यों से वही स्त्रियाँ विशेष रूप से जुड़ी जिन्हें आर्थिक तगी तथा आवश्यकता ने विवश किया। सामान्यत इस दशक में भी महिलाओं के सामान्य गृहणी की भूमिका को ही निभाया ओर निभाना पसन्द किया।

उ०प्र0 के मेडिकल कालेजो में छात्र—छात्राओं की संख्या - 1967

| वर्ष    | सस्थाओ की | छात्रो की | छात्राओ की | योग   | રબ ર્ય    |
|---------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|
|         | सख्या     | सख्या     | सख्या      |       |           |
| 1956-57 | 15        | 3484      | 371        | 3855  | 16 02 512 |
| 1957-58 | 15        | 3 575     | 381        | 3956  | 18,15 816 |
| 195859  | 15        | 3418      | 405        | 3823  | 27,51 040 |
| 1959—60 | 15        | 3112      | 429        | 3541  | 24 20,112 |
| 196061  | 15        | 3 263     | 429        | 3 729 | 25,25,385 |
|         |           |           |            |       |           |

इन आकड़ों से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाए कम होते हुए भी आ रही है।

अध्याय : 5

पिछले तीन दशको या उससे कुछ अधिक समय से महिला सम्बन्धी प्रश्न विश्व—स्तर पर विचारणीय बन चुके हैं। 1970 के दशक के आरम्भिक वर्षों में महिलाओं के प्रति होने वाले भेद—भाव को मिटाने तथा समाज में उनकी समानभागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों में सिक्रयता आयी हैं। इन प्रयासों को इस चेतना से भी प्रेरणा मिली कि राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक कानूनी शैक्षिक और धार्मिक दशाओं से महिलाओं की पुनरूत्थापक और उत्पादक भूमिका का घनिष्ठ सम्बन्ध है जो महिलाओं के उत्थान में बाधक है। 1 पिछले कुछ समय से अधिसख्य महिलाये विशेषकर मध्यम वर्ग तथा कामगार वर्ग की ग्रामीण एव शहरी महिलाए पुरूष दमन और दबाव के विषय में अपनी समझ बेहतर करने के लिए छोटे—बड़े समूहों, औपचारिक अनौपचारिक बैठकों, अध्यम शिविरों और कार्यशलाओं से जुड़ी रही है। तब से महिलाओं में यह समझ आयी है कि हमारी बहुत सी परम्परागत मान्यताओं को चुनौती मिल रही है। 2 स्वतन्नता प्राप्ति का यह तीसरा दशक इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है।

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन एक बहुत बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन है जो एक सतत विकास प्रक्रिया है। यह सही है कि पिछले दो दशको या इससे कुछ अधिक समय से विश्व स्तर पर स्थापित हो रही लिंग चेतना ने सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रति समानता के व्यवहार के सूत्र को समझने का प्रयास किया है। फिर भी विश्व स्तर से प्रक्षेपित यह विचारधारा विभिन्न देशों के धरातल तक पहुँचने के अभियान में आज भी सफल नहीं हो पा रही। विशेषकर भारत में।

<sup>1</sup> नैरोबी अग्रगामी नीतियाँ पैरा 1

<sup>2</sup> मसीन कमला पितृसत्ता क्या है पृष्ठ 2

दक्षिण एशिया में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव तथा दूर्व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय चिता का विषय है। महिलाओं के आर्थिक शोषण हीनता और उत्पीडन को तीव्र बनाने वाले कारक सदियो पुरानी उन असमानताओ अन्यायो और शोषण की दशाओ से उत्पन्न होते है जो परिवार समुदाय राष्ट्र उपक्षेत्र क्षेत्र ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरो पर पायी जाती है। इसके पीछे कई जटिल कारण है। यद्यपि पितृसत्तात्मक समाज मे पुरूष सभी महत्वपूर्ण सस्थाओ पर प्रभावी रहते है परन्तु इसका यह अर्थ नही कि पितृसत्ता के अन्तर्गत महिलाओं के पास कोई अधिकार प्रभाव या संसाधन नहीं होते। 1 वास्तव में कोई भी व्यवस्था बिना कुछ दिमत लोगो की सहभागिता के नहीं चल सकती। इसलिए थोडे बहुत संसाधन अधिकार के मिलने के साथ महिलाओं के समर्पण का स्वभाव इस व्यवस्था को सदियों से चलाने में सहायक रही है। इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परम्परागत विचारों को बदलने तथा उससे उपजे दुष्परिणामो को बड़े पैमाने पर सामने लाने के प्रयास किये जा रहे है।

1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 3010 ( 27) में 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और कहा कि पुरूषो और महिलाओ के बीच समानता को बढावा देने विकास के सभी प्रयासों में महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने ओर विश्व शांति को मजबूत बनाने में स्त्रियों की भागीदारी को बढाने के लिए तेज प्रयास 2 महासभा ने अपने प्रस्ताव 3520 ( 30) मे उस विश्व कार्यवाई योजना किये जायेगे। को स्वीकार किया जो 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ने विश्व सम्मलेन ने वर्ष के उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किये थे। 3 उसी प्रस्ताव में महासभा ने 1976–1985 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक ( समानता, विकास और शांति) घोषित किया।

<sup>1</sup> वही पुष्ट 16

<sup>2</sup> नैरोबी अग्रगामी नीतियाँ पैरा 2

<sup>3</sup> अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के विश्व सम्मेलन की रिपोर्ट, मैक्सिको सिटी 19 जून – 2 जुलाई 1975 ( संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन सेल्स

न0 ई 76 चार 1) अध्ययन — 1 सेक्शन — ए

महासभा ने अपने प्रस्ताव 33/185 में संयुक्त राष्ट्र महिला दशक समानता विकास ओर शान्ति सम्बन्धी विश्व सम्मेलन के लिए रोजगार स्वास्थ्य और शिक्षा का उपविषय निश्चित किया। यह उपविषय निश्चित ही महिलाओं की समस्त समस्या के मूल में है। इस सन्दर्भ में नैरोबी अग्रगामी नीतियों का दस्तावेज अपनी प्रस्तावना में कहता है आज के बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सदर्भ के कारण और मुक्त बाजार शक्तियों पर आधारित प्रगति के दृष्टिकोण के कारण असमानताओं और गरीबी में और वृद्धि होती जायेगी।

मानवीय और सामाजिक विकास में होने वाले पूँजी निवेश में कमी आती जाएगी। इसलिए महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए सावधानी से पूँजीनिवेश किया जाय और परम्परागत रूप से उनको जिन अधिकारों से विचत रखा गया है उन्हें वापस दिलाने की सम्भावनाएं बढाई जाए।

महिला विकास से सम्बन्धित लगभग सभी प्रस्तावों में इस तरह के विचार पढ़ने को सरलतापूर्वक मिल जाते हैं किन्तु इन विचारों को अमल में लाने के लगभग सभी प्रयास विफल रहे हैं। फिर भी दशकों से हो रहे प्रयास में भारत के अन्दर आशिक सफलता तथा धीमी किन्तु विकास प्रक्रिया को अनदेखी नहीं की जा सकती। 1967—77 तक का समय महिला प्रश्नों के सदर्भ में कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य जनचेतना सामाजिक परिवर्तन विशेष रूप से मुखरित महिला आन्दोलनों की दृष्टि से सक्रमण काल रहा है। नारी आन्दोलनों ने तथा देश की राजनीतिक स्थितियों ने महिला अधिकारों तथा उनकी समाज के प्रति महत्वपूर्ण भागीदारी को समझाने के सकारात्मक प्रयास किये। जिसने भारत में महिलाओं की परम्परागत भूमिका तथा उनके शोषण पर समाज को सोचने के लिए विवश कर दिया।

शिक्षा -

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जहाँ एक ओर पूँजीवादी उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को बढावा दिया है वही शिक्षा के विकास पर भी बल दिया है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि एशिया के परम्परागत विकासशील देशों में शिक्षा के प्रसार का एक मूल कारण पश्चिमी विदेशी संस्कृति से आपसी सम्प्रेषण भी है। इस सम्प्रेषण की पहली आवश्यकता महिला शिक्षा है। महिलाओं की शिक्षा उसके सामाजिक स्तर से स्पष्ट तथा गहरे रूप से जुडी हुई है। 1 आधुनिकीकरण एक धीमी किन्तु गतिशील प्रक्रिया है जो परिवर्तन को जन्म देने में सहायक है— यह परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक तकनीति समाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रा में मुख्य रूप से परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन किसी समाज में अनायास नहीं होता । उपरोक्त क्षेत्रों में परिवर्तन तथा विकास समस्त समाज के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है जो मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। साथ ही मस्तिष्क परिवर्तन के बिन्दुओं की तलाश करने लगता है जो नये सामाजिक क्रिया कलापों तथा सम्बन्धों का विकास करती है।।' 2

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा युवाओं के मानसिक परिवर्तन का सबसे उचित हथियार है। अधिकाश लोगों का विश्वास है कि शिक्षा समाज के परिवर्तन का सशक्त साध ान है। इसलिए शिक्षा महिलाओं के स्तर में सुधार लाने और उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने का आधार है। 3 स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में परम्परागत रूप से लड़िकयों को शिक्षा के रूप में आदर्श मातृत्व तथा सुन्दर गृह निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। 4

1 अग्रवाल ममता एजूकेशन एण्ड मार्टनाईजेशन पृष्ठ 11

<sup>2</sup> जार्ज एम एस 'एजूकेशन एण्ड मार्टनाईजेशन' इन ऐसे ऑन मार्डनाईजेशन ऑफ अन्डर डेवेलप्ड सोसाइटी ट01ण्2 मवर एके देसाई ठाकरे एण्ड कम्पनी बाम्बे 1971 पृष्ठ 228

<sup>3</sup> नैरोबी अग्रगामी नीतियाँ पैरा - 163

<sup>4</sup> सिह भीष्म नारायण एजूकेशन एम्पावरमेंट फॉर वूमेन ए ऐसे इन पॉलिटिक्स इण्डिया दिसम्बर 1997

साथ ही धार्मिक शिक्षा का विकास किया जाता था किन्तु स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात मुखरित विचार धाराओं से महिला शिक्षा को बहुत तेज गित से बढावा भले ही न मिला हो किन्तु वैचारिक परिवर्तन अवश्य हुए है। इस वैचारिक परिवर्तन ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया है। जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकाने ने भी महिलाओं के विकास सम्बन्धी कानूनों का निर्माण तथा प्रतिपादन किया। 1967–77 के मध्य महिला शिक्षा के विकास को हम उ०प्र० के विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। जहाँ तक महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है इसमें आश्चर्यजनक रूप से पिछले तीन दशकों में वृद्धि हुई है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर इन तीन दशकों में विद्यालयों में छात्र—छात्राओं की सख्या बढने से घटा है। जिन स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाये उपलब्ध है वहाँ माता—पिता अपनी पुत्रियों को विद्यालय भेजने से नहीं हिचकते। इसके कई कारण है—

- 1 सबसे प्रथम कारण तो यह है कि जिस उम्र में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें कन्या की उम्र बहुत कम होती है इसलिए वह गृहकार्यों के लिए अक्षम होती हैं
- 2 दूसरे माता—पिता के विचारों में यह परिवर्तन अवश्य आया है कि कन्या को पत्रा लिखने सम्बन्धी ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
- 3 उन्हें रामायण—महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों के स्त्री विषयक नियम का ज्ञान हो जाय जिससे वो परम्परागत भारतीय व्यवस्था के सचालन में सहायक हो सके। ये कारण मूलरूप से ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के इन कारणों के साथ माता—पिता के विचारों में लडकियों के भविष्य को लेकर नये दृष्टिकोण का विकास हुआ है। माता—पिता के बीच यह विचार नये आर्थिक सम्बन्धों तथा शिक्षा के साथ उनके जुडाव के कारण हुआ है।

30-35 वर्ष तक की महिलाओं से लिए साक्षात्कार से यह बात उभरकर आती

है कि यह 70 के दशक के क्रान्तिकारी वैचारिक परिवर्तन का परिणाम था। जिन महिलाओं ने इस दशक के पूर्व सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने अपनी कन्याओं को उच्च शिक्षा के महत्व को समझाकर उन्हें न केवल उच्च शिक्षा दिलायी अपितु प्रेरित भी किया। यह स्थिति 1970 के दशक में शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धि है। यह एक सामाजिक स्थिति है जिसके आकड़े 1971 की जनगणना रिपोर्ट तथा अन्य माध्यमों से उपलब्ध करने का प्रयास किया गया। 1960 में हुए यूनेस्कों के कन्वेशन को ध्यान में रखकर महिलाओं में इस दशक में रोजगार युक्त शिक्षा के विकास की प्रतृत्तियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए भी शिक्षा के माध्यम

| से | विभिन्न | क्षेत्रो | मे | प्रवेश | की | सुविधा | दी | गयी। |  |
|----|---------|----------|----|--------|----|--------|----|------|--|
|    |         |          |    |        |    |        |    |      |  |

|                               |          |             | पुर   | <b>,</b> ড |       | महिलाए |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|------------|-------|--------|
| शैक्षिक स्तर                  | स्टेटस   | <b>उम्र</b> | 1971  | 1981       | 1971  | 1981   |
| साक्षर<br>गैर शैक्षिक<br>स्तर | सम्पूर्ण | सभी उम्र के | 29 45 | 31 68      | 36 22 | 37 60  |
| प्राइमरी                      | सम्पूर्ण |             | 35 51 | 27 65      | 40 70 | 32 86  |
| मिडिल                         | सम्पूर्ण |             | 17 67 | 17 29      | 12 14 | 12 70  |
| हाई स्कूल                     | सम्पूर्ण | ,           | 13 99 | 18 17      | 08 81 | 12 38  |
| गैर तकनीकी<br>डिप्लोमा        | सम्पूर्ण | ,           | 00 88 | 00 05      | 00 23 | 00 01  |
| टेक्निकल<br>डिप्लोमा          | सम्पूर्ण | "           | 00 11 | 00 12      | 00 02 | 00 03  |
| स्नातक                        | सम्पूर्ण |             | 02 39 | 05 04      | 01 88 | 04 41  |

शैक्षिक स्तर तथा साक्षरता के आधार पर प्रतिशत निर्धारण (1971-81)

यदि हम साक्षरता व शिक्षा के आधार पर 1971 से 1981 के जनगणना दशक आधार दी गयी तालिका का अध्ययन करे तो कुछ रोचक तथ्य उभरकर सामने आते है तालिका मे स्त्री तथा पुरूष दोनों की वितरण प्रणाली को 1971 से 1981 के आधार पर दिया गया है। बिना औपचारिक शिक्षा प्राप्त किये ही बड़ी सख्या में लड़िक्यों साक्षर है। (37 60प्रतिशत) इनका प्रतिशत औपचारिक प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रही बालिकाओं (32 36 प्रतिशत) से बहुत अधिक है। यह प्रतिशत बालकों से भी अधिक है (27 65 प्रतिशत) कक्षा 5 के पश्चात मिड़िल स्तर तक आते—2 बालिकाओं का यह प्रतिशत आश्चर्य जनक रूप से कम हो जाता है।

1971 से 1981 के मध्य जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है बालिकाओं का प्रतिशत निश्चत ही 407 प्रतिशत तथा 3286 प्रतिशत के रूप में अपने बालक सहपाठियों से 3551 तथा 2765 प्रतिशत अधिक है। सरकारी तथा गैर सरकारी सगठनों के प्रयास के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि हमें दिखती है उसे उससे ऊँचे स्तर पर बनाये रखने तथा उतने ससाधन जुटाने में केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकारे असफल रही।

1971 में केवल 1214 प्रतिशत लडिकयाँ मिडिल की परीक्षा पास कर सकी जबिक छात्रों का प्रतिशत 1767 था। 1981 में इसमें बहुत थोड़ा अन्तर आया 1270 प्रतिशत का जबिक छात्र 1729 प्रतिशत रहे। गैरतकनीकी डिप्लोमा कोर्स में लडिकयाँ मात्र 023 प्रतिशत जबिक 1981 में यह 001 रहा। टेक्निकल डिप्लोमा में यह प्रतिशत मात्र 002 (1971) तथा 001 (1981) में रहा।

1971 से 1981 के मध्य सिर्फ 138 प्रतिशत बालिकाओं ने ही स्नातक स्तर की परीक्षा दी यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है जो 1981 में सिर्फ 441 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि बालकों का प्रतिशत 239 तथा 504 रहा जो निश्चय ही बालिकाओं के प्रतिशत से अच्छा है। किन्तु फिर भी सम्पूर्ण शिक्षा के विकास की दृष्टि से निराशाजनक है। 1971—81 के मध्य उ0 प्र0 में शिक्षा की यह स्थिति निश्चय ही सतोषजनक नहीं है किन्तु बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से उतसहवर्धक अवश्य है। यह स्थिति 1947 की स्थितिओं की तुलना में निराशाजनक नहीं कहीं जा सकती है। इसलिए इसे राष्ट्र तथा प्रदेश की उपलब्धियों के स्तर पर देखा जाना चाहिए। जिसने महिलाओं के विकास के मार्ग को वैचारिक स्तर पर उद्देलित किया जो आज बहुत मुखरित रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। नैरोबी की अग्रगामी नीतियाँ अपने प्रस्तावों में कहती है

शिक्षा महिलाओं के स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने का आधार हैं। यह वह मौलिक आधार हैं जो समाज के पूर्ण सदस्यों के रूप में उनकी भूमिका को पूरा करने के लिए महिलाओं को दिया जाना चाहिए। सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी स्तरों पर और योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को सूत्र करने में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना चाहिए। विकासशील विश्व की वास्तविकताओं के अनुसार महिलाओं के शिक्षा नीति को विकसित करने के उपाय किये जाने चाहिए।

यद्यपि यह लक्ष्य "2000 तक" महिलाओं के विकास के लिए रखा गया है और इसकी आवश्यकता महसूस की गयी। किन्तु इस रिपोर्ट में जिन बिन्दुओं पर विचार किया गया वह महिला शिक्षा के प्रति विकासशील देशों की सरकार के उदासीन दृष्टि के कारण ही।

प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियाँ समाज में शिक्षा के प्रति जागृत रुचि को इिमात करती है किन्तु मिडिल तथा उच्च स्तरीय शिक्षा में महिलाओं की कम उपस्थिति तथा समाज में उच्चमहिला शिक्षा के प्रति नकारातमक दृष्टिकोण हमारी सरकार तथा जनसचार माध्यमों दोना की असफलता का पर्याय है।

लडिकयों का वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रबन्धकीय विषयों की पढाई में कम उपस्थिति का होना इस क्षेत्र में सरकारी प्रोत्साहन की कमी को दर्शाता है।

1947 में स्वतंत्रता के पश्चात महलनोबिस ने जिन प्रववर्षीय योजनाओं द्वारा देश के समग्र ढाचागत विकास की कल्पना की थी उसमें शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया। साथ ही कहा गया कि हम शिक्षा के विकास के द्वारा ही अपने सम्पूर्ण लक्ष्यों के नजदीक पहुँच सकते है। किन्तु विकास के अन्य कार्यक्रमों तथा अन्य आवश्यकताओं के समक्ष हमारी शिक्षा की योजनाए प्राथमिक श्रेणी से द्वितीय एव तृतीय श्रेणी क्रम में जा पहुँची और विकास जैसी बाते अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के हवाले कर दी गयी।

## भारत मे महिला आन्दोलनो की सक्रियता -

1970 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला आन्दोलन खंडे हुए वह सरकार के लिए समस्या बनने लगे क्योंकि सरकारी विचारधारा तथा महिलाओं के परिवर्तित चरित्रा के बीच एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था।2 महिलाओं ने उन सभी बिन्दुओं पर प्रश्न खंडा किया जिनमें उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा, जो सैद्धान्तिक रुप से तर्कसगत नहीं थे।3

<sup>1</sup> अग्रगामी नीतिया नैरोबी पैरा – 163
2 मजुमदार बीना – न्याजिश टर्म्स डॉॉप्ड पॉराबेटिक्स डिसकीर्स, 8 कार्रिक, 1995 E P W

<sup>3 1980</sup> का राजीव — लोगोंवाक समझौता जिसमे चदर प्रथा पर महिला आन्दालनकारियों तथा कटटरपथियों के बीच विवाद जत्पन्त हुआ था।

सभी सरकारों के सामने यह प्रश्न खड़ा था कि महिला आन्दोलनों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर क्या हो और कैसे उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाया जाय। क्योंकि नारी आन्दोलनों द्वारा उठाये गये बौद्धिक प्रश्नों का विरोध उन धार्मिक सगठनों द्वारा होता था जिनका समाज की बहुसख्यक जनता पर प्रभाव होता था तथा जो पितृसत्तात्मक विचारधारा द्वारा पोषित थे।1 फिर भी यह अनवरत वैचारिक संघर्ष था जिसे आगे चलकर महिला आन्दोलन के स्वरुप को गढ़ना था।

आगे चलकर यह नारी आन्दोलनो का भी विचारधारा के स्तर पर अनेक विभाजन हुआ मार्क्सवादी समाजवादी नारीवादी अतिनारीवादी आदि। इन महिला सगठनो में आपस में गहरे वैचारिक मतभेद हैं किन्तु यह प्रश्न सबके लिए सार्थक था कि नारी की समाज में भूमिका क्या और कैसी होनी चाहिए। इस सदर्भ में लगभग सभी महिला आन्दोलनकारियों ने पुरुष तथा उसकी सत्ता स्त्री तथा उसकी भूमिका पर गहराई से विचार किया निष्कर्षत उन्होंने सभी समस्याओं के मूल में पितृसत्तात्मक तन्न को दोषी ठहराया। कमला भसीन कहती हैं — कुछ लोग जरुर यह मानते हैं कि पुरुषों का जन्म ही राज करने के लिए हुआ है।2 सभी परम्परावादी जैवकीय रुप से पितृसत्ता को निर्धारित मानते हैं। गर्डा लर्नर कहती हैं — 'परम्परावादी चाहे धार्मिक या वैज्ञानिक ढांचे में काम करते हो वे महिलाओं के निचले दर्जे को सदा हर जगह प्रचलित ईश्वर प्रदत्त व प्राकृतिक बात मानते हैं।3 यह विचारधारा सिर्फ धार्मिक एष्ट्रभूमि के लोगो तक ही सीमित नहीं है। अरस्तू ने भी इसी तरह के विचार रखे। अरस्तू के अनुसार मादा वास्तव में विकलाग नर हैं एक ऐसी प्राणी जिसकी आत्मा नहीं है।

<sup>1</sup> दिवराला में सती हुई रुपकवर का विभिन्न धार्मिक सगठनों अनेक विरोधों के बाद भी समर्थन किया। रुपकवर को धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर उसके पति की लाश को हजारों लोगों की भीड़ के समय जिदा जला दिया गया था।

मुस्लिम धार्मिक ग्रन्थ कुरान कहता है हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा है।

<sup>3</sup> असीन नमला, पितृशत्ना नमा है, सेस्टम निजन दालेगा, नमी पिरली।

उसने कहा चूकि स्त्री शारीरिक रुप से निम्न है इसलिए उसकी योग्यता तर्कशक्ति तथा निर्णय लेने की समझ सभी कुछ घटिया है। सिगमड फ्रायड ने महिलाओ विषय मे टिप्पणी है कि नारी की शरीर रचना ही भाग्य है। फ्रायड की दृष्टि मे समान्य मनुष्य पुरुष था। जबकि स्त्री विकृत मनुष्य।

महिला आन्दोलन कारियों ने अपने सैद्धान्तिक विचारधाराओं के अनुरुप सभी ध्रार्मिक तथा परम्परावादी विचारधाराओं के विरुद्ध अपने विरोध प्रदर्शित किय तथा गहरे अध्यापन के माध्यम से समानता सबन्धी तर्क प्रस्तुत किये। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने के उपरान्त अपने तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किये। कई लोगों ने पुरुष के प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विभिन्न परम्परावादी विचारों के पीछे कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत नहीं है। सन् 1884 में एनाल्स ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रापर्टी एण्ड द स्टेट में पितृसत्ता के प्रारम्भ के विषय में महत्वपूर्ण मत पेश किया। एगल्स का विश्वास था कि स्त्रियों की अधीनता की शुरुआत व्यक्तिगत सम्पत्ति की शुरुआत के साथ हुई। इस पुस्तक ने महिला आन्दोलन की दिशा में अत्यन्त महत्पूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्सवादी नारीवादियों ने एगल्स के विचार को और विकसित किया।

दूसरी तरफ नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं की अधीनता के लिए सिर्फ आर्थिक कारणे पर केंद्रित होना काफी नहीं है। फिर भी गर्डा लर्नर कहती हैं — इतिहास और समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने में एगल्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिमन जैसी नारीवादी कहती है— "स्त्री न अपने हार्मोन से नियत्रित हैं न उसमें कोई रहस्यमय अत वृत्ति है बल्कि यह तो उसका शरीर है जो जगत से सम्बंधित दूसरों के माध्यम से प्रवर्तित हुआ है।

अत औरत वैसी ही है जैसी वह बनायी गयी है। वो आगे कहती है हमे ऐसा भी नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल आर्थिक स्थिति बदलते ही स्त्री में पूर्ण परिवर्तन हो जायेगा। यद्यपि मानव विकास क्रम में आर्थिक अवस्था एक आधारभूत तत्व है जो व्यक्ति का नियता है किन्तु इसके बावजूद नैतिक सामाजिक सास्कृतिक आदि व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करने की पूरी जरुरत है जिसके बिना नयी स्त्री का आर्विभाव सम्व नहीं होगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नारी को पैदा होते ही यहाँ तक आज के सन्दर्भों में जन्म लेने से पहले ही जब बच्चा गर्भ में भ्रूण अवस्था में रहता है उपेक्षित कर दिया जाता है। उसके पालन पोषण में परिवार व समाज भेदभाव बरतते हैं और उसके जीवन को पितृसत्तात्मक मूल्यों के सदृश गढने लगते हैं। यह स्थिति नारी के अभिशप्त जीवन की कहानी है।

मार्क्सवादी महिला आन्दोलन कहता है उत्पीडितो और उत्पीडको के बीच शोषित और शोषको के बीच न कभी समानता हो सकती है न हुई है। जब तक महिलाओं के लिए वो सारी सुविधाये उपलब्ध नहीं कराता जो कि कानून पुरुषों को उपलब्ध कराता है।' जान ग्रास कहती है "यदि हम एक महिला के रुप में जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगांकि पूँजीवादी टुकड़े — टुकड़े परिवर्तन को समाहित करने की क्षमता रखता है।

# महिनाओं की

उदाहरण के लिए कई विवाहित महिलाओं को तलाक लेना पडा। सुरक्षा की तैयारी के बिना श्रम बाजार में फेक दिया जाता है। 1 1970 के दशक में भारत में महिला आन्दालनों के लिए स्थितिया बहुत अनुकूल थी। बाल—विवाह दहेज तलाक दहेज हत्या पारिवारिक हिसा बलात्कार अपहरण आदि ने सक्रिय योगदान दिया। सर्व प्रथम महिलाओं ने अपने विरुद्ध हो रही हिसा को अपने आन्दोलन का विषय बनाया। भारतीय समाज मे महिलाओं के प्रतिहिसात्मक व्यवहार हमारी परमपरा है। भारतीय इतिहास तथा साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है श यह हिसा प्राय परिवार समाज जाति समूह तथा राज्य की देन होती है। 1983 में भारत सरकार तथा अकाली दल के बीच जो समझौता होना था उसमें सिक्खे के लिए पर्सतल ला' को स्वीकार किया गया था। जिसमें उन्होंने सिक्ख महिलाओं के उत्तराधिकार सम्बर्ध मियम (जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956) को मानने से इन्कार कर दिया था। तलाक के अधिकार को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 को अमान्य किया साथ ही बहु—विवाह प्रथा को स्वीकार करते हुए उसे चादर अन्दाजी के रुप में सिक्ख परम्परा का प्रतीक माना। इस समझौते के प्रावधानो पर राष्ट्रीय महिला सगठनो तथा 5 ग्रामीण महिला मण्डलो तथा कुछ सिक्ख महिलाओं द्वारा इसका मुखर विरोध हुआ। दक्षिणपथी राजनीति का यह कट्टरपथी स्वरुप महिला आन्दोलनों के अभाव में सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम होते है। रुढीवादी परम्परावादी राजनीतिज्ञ महिलाओं की स्वतंत्रता को अपनी जाति समूह तथा सस्कृति के विकास में बाधक समझते है।

भारत में सही दिशा में एक समग्र महिला आन्दोलन की आवश्यकता लम्बे काल से रही है। यह सही है कि भारत में महिला आन्दोलनों की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है किन्तु आज भी विभिन्न छोटी—छोटी धाराओं में बटा आन्दोलन अपना सामुख्य नहीं प्रस्तुत करता है।

मार्क्सवादी जहाँ महिलाओं के आर्थिक शोषण तथा उत्पादन के साधनों से उसके सम्बन्ध को जोड़ अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते है तथा वर्ग चंतना ओर आन्दोलन की बात करते है वही दूसरे नारीवादी आन्दोलन महिला उत्पीड़न को समय तथा काल के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के भीतर ही हल करने के प्रयास को महत्व देती है। इस टकराहट ने महिलाओं के बीच आन्दोलन के उद्देश्यों को लेकर श्रम पैदा किया है।

भारत में महिलाओं की मुक्ति का सपना अपने पिता — पित की सकारात्मक भूमिका पर आधारित है। मार्क्सवाद कहता है कि जो उसे बुर्जुआ समाज पाखण्ड पर टिकाये रखना चाहता है। इन विरोधमासों के बीच भारत में नारी आन्दोलन अपने — अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।

1970 के दशक में प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियों ने जहाँ प्रदेश में महिला शिक्षा के विकास में सुदृढ कदम रखें वहीं शिक्षित तथा साक्षर महिलाओं का अपनी परम्परा नथा भूमिका का पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया यह महिलाओं के जीवन में एक नया मोड था। उन्हें अब न तो पुस्तकों को पढ़ने पर प्रतिबन्ध था और न ही असमर्थता थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वय ही महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक वुराइयों का समझा तथा उनसे निपटने के स्वप्रयास प्रारम्भ किये। फलस्वरुप इस दशक में महिला आन्दालनों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में कार्य किया। मधु किश्वर वन्दना शिवा पद्मा सेठ वीना मजुमदार, इदू अग्निहोत्री माहिनी गिरी जयन्ती पटनायक जैसे नाम इन महिला आन्दोलनों से उभरकर आये। जिन्होंने बहुत ही लगन तथा मेहनत से महिलाओं के अत्थान के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया।

इसमे मधु किश्वर ने आगे चलकर मानुषी मगल सगठन के माध्यम से महिलाओं में चेतना के विकास के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया। सामान्य महिला पत्रिकाओं से अलग हटकर उन्होंने मानुषी नामक पत्रिका निकाली जो महिलाओं में एक नयी समझ पैदा करने में बहुत कुछ सक्षम रही।

यह वही समय था जब प्रदेश के उत्तराचल में पर्यावरणवादी नेता सुन्दर लाल बहुगुणा से चिपको आन्दोलन (1974) की शुरुआत कर पहाडी महिलाओं को उनके अस्तित्व का ज्ञान करया था। उस आन्दोलन के पश्चात पहाड की महिलाओं में समाज में अपनी भूमिका को लेकर नवीन चेतना पैदा हुई। फलस्वरुप उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में महिला मगल दल जैसे अनेक स्वय सेवी सगठनों तथा गैर सरकारी सगठनों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिमी तथा मध्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने दहेज तथा बलात्कार 1 को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये। मथुरा बलात्कार काष्ट जो बाद में बलात्कार से जुड़े कानूनों के कारण विचारए य मुद्दा बन गया। इस घटना ने प्रदेश की समस्त महिलाओं को वैचारिक स्तर पर झकझोर दिया। यही कारण था कि महिला आन्दोलनों को पश्चिमी उत्तर—प्रदेश में व्यापक जन समर्थन मिला और महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किये। किन्तु उत्तर—प्रदेश में महिलाओं द्वारा सचालित यह सभी आन्दोलन सीमित रहे। सदियों से महिला मजदूरों के साथ किये जा रहे भेदभाव को इन महिला सगठनों ने कभी आन्दोलन का मुद्दा नहीं बनाया जबिक यह अघोषित सत्य है कि मजदूरी के समान श्रम तथा घटों के बाद भी महिला श्रम पुरुष श्रम से सस्ता है। और यह सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध भी है।

<sup>1.</sup> प्रमुरा केस, सुमन कलात्कार केस. 1989 (1) स्डेल, 199 स्टीर परित्रण बलात्कार केस हिन्दुहरान टाइम्स, 13 मार्च 1988

## रोजगार और महिलाए -

महिलाओं के विकास के लक्ष्य समानता विकास और शांति के उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बाधाओं का सामना करना पढ़ा। अनुभव के विभिन्न स्तन सामने आये। यह बाधाए वास्तव में राजनीतिक तथा आर्थिक एक जुटताओं तथा सामाजिक तथा सास्कृतिक एकजुटताओं के कारण आयी। इस सदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थितियों के बिगड़ने में तत्कालीन अर्थव्यवस्था के तत्वों ने भी भूभिका अदा की है। दूसरी तरफ महिलाओं की उत्पादक तथा पुनरुत्पादक भूमिकाओं में भी गिरावट आयी है जिसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में दूसरी श्रेणी की बनी रही। ये ऐसे ऐतिहासिक कारक है जो रोजगार शिक्षा रवास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रगत साधनों तक महिलाओं की पहुँच को सीमित करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के प्रभावी ढग से शामिल होने को सीमित करते हैं। धरेलू कामों और श्रम शक्ति में भागीदारी का 'दाहरा बोझ' महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी बना हुआ है।

मुख्य महिला श्रमिको का प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी के कार्यों का विभाजन

| वर्ष  | कुल मुख्य श्रमिक   | प्राथमिक निकाय | द्वितीयक निकाय | तृतीयक निकाय  |
|-------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 19810 | T100 00            | 83 42          | 7 64           | 8 94          |
|       | R100 00            | 90 78          | 5 41           | 3 81          |
|       | U100 00            | 14 94          | 28 32          | 56 74         |
| 1991  | T100 00            | 84 57          | 6 31           | 9 12          |
|       | R100 00<br>U100 00 | 91 88<br>17 69 | 4 23<br>25 35  | 3 89<br>56 96 |
|       |                    | 17 09          | 25 55          | 30 30         |

स्रोत – जनगणना रिपोर्ट भारत सरकार, उत्तर प्रदेश 1981–1991

इस तालिका से हमे ज्ञात होता है कि कुल महिला श्रम का 84 57 प्रतिशत प्राथमिक गतिविधियों में लगा है। जो 91 88 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 17 69 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में है। 1981 से 1991 के मध्य कुल कार्य शक्ति में थोड़ा बढोत्तरी हुई 83 42 प्रतिशत से मात्र 84 57 प्रतिशत के रूप में। दूसरी तरफ द्वितीयक श्रेणी के कार्यों में (जन सख्या रिपोर्ट Va, Vb तथा V1 श्रेणी ) में केवल 631 प्रतिशत 1991 में जो 1981 के 764 से थोड़ा कम है। द्वितीय श्रेणी के प्रतिशत का मुख्य हिस्सा नगरीय क्षेत्रों का है। इन विश्लेषणों से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि सम्पूर्ण कार्यशक्ति का अधिकाश अभी भी ग्रामीण इलाकों के असगिवत क्षेत्रों में लगा है। जो घरेलू उत्पादन की मुख्य उत्पादक शक्ति होते हुए भी उपेक्षित तथा तिरस्कृत रहता है। प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं की अधिसख्या इस तथ्य का प्रमाण है सस्ते श्रम के साथ दोहरी भूगिकाओं का नोश वहन कर रही है।

#### नियोजन -

पिछले दशक में पारिवारिक आदर्शों में महत्वमूर्ण परिवर्तन आये है। 50 के दशक का आदर्श परिवार अल्पसंख्यक हो गया है। महिलाओं ने बड़ी संख्या में वैतनिक श्रम शुरु कर दिये हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ी है।1 आकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्षेत्रों में अल्प राजगार तथा नगरीय क्षेत्रों के शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी की समस्या शोचनीय है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वे रौद के आधार पर 1987–88 के लिए बेरोजगारी के अनुमात लगाए है। बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों के लिए यह मात्र 307 प्रतिशत है। आठवी योजना के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

शिक्षितो मे रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर

| लिग / निवास | 1977-78 | 1983 से  | 197778      |
|-------------|---------|----------|-------------|
|             | से 1983 | 1987-88  | से 1987 -88 |
| (1)         | (2)     | (3)      | (4)         |
| ग्रामीण     | 78      | 85       | 8 1         |
| शहरी        | 68      | 74       | 71          |
| पुरूष       | 72      | 75       | 73          |
| स्त्रियॉ    | 8 1     | 11 7     | 97          |
| कुल         | 72      | 78       | 75          |
|             |         | <u> </u> |             |

नोट सामान्य मुख्य स्थिति (आयु वर्ग 15 + ) स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 32वॉ, 38वॉ और 43वॉ रॉंद

उर्पयुक्त आकडे यह दर्शाते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी स्त्रियों के सदर्भ मे 1983 मे 141 प्रतिशत थी जो 1987 – 88 मे बढकर 352 प्रतिशत हो गयी और शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 690 प्रतिशत से 877 प्रतिशत हो गया है। इसका अर्थ है रित्रयों में अल्प बेरोजगारी प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रा के असगठित क्षेत्र में महिलाये सबसे अधिक कार्यरत है। ग्रामीण तथा नगरीय दोनो ही स्थानो पर महिलाओं की तुलना में पुरुष रोजगार अधिक है। पुरुषों में यह प्रतिशत जहाँ 4931 है वह महिलाओं में यह मात्र 745 प्रतिशत है। गावों में यह विषमता नगरीय क्षेत्रों की तुलना मे अधिक है। रोजगार युक्त पुरुष नगरों में 46 19 प्रतिशत है तथा गाँवा में 50 10 प्रतिशत है। वहीं महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक निराशाजनक है। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि परिवार औरत को न्यूनता पूरक श्रम शक्ति बना देता है। तब वह श्रम बाजार की सस्ती श्रम शक्ति बन जाती है। यह सब कुछ हमे कृषि क्षेत्रो तथा उद्योगो के क्षेत्र मे स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस सम्बन्ध में मुख्य आकडे जनगणना रिपोर्ट तथा रीना मिश्रा के अप्रकाशित शोध - ग्रन्थ status of working women in UP' महिलाओं की रोजगारपरक स्थितियो को दर्शाते है।

### साम्प्रदायिकता तथा महिलाए

किसी भी देश मे जातीय आत्म-सम्मान के साथ रुढिवादिता की लहर चलती है तो वहाँ सबसे पहला खतरा व्यक्ति की स्वतंत्रता को होता है और यह स्थिति महिला विकास में बाधक होती है। क्योंकि समस्त धार्मिक नृजातीय सास्कृतिक और रुढिवादी लोग मूल रुप से लैगिक समानता के विरोधी होते हैं।1 जैसा कि हिटलर का सिद्धात था - 'महिलाये बच्चे पैदा करने, रसोई और चर्च मे प्रार्थना करने के लिए ही पैदा हुई हैं। २ रगभेद तथा अन्य नस्लवादी अल्पमत व्यवस्थाओं के तहत महिलाये तथा बच्चे कत्लेआम जैसे प्रत्यक्ष अमानवीय व्यवहार के शिकार होते हैं।

मजुमदार बीना एव इदू अग्निहोत्री, नामिंग र्या और पासिटियन दिस्मेरी

चक्रवर्ती रणु - अएतीय राज्दीय सान्दोलन में महिसानों का घीउठान पुण्ड - ८

तीन दशक से ज्यादा समय से फिलिस्तीनी महिलाये घर मे और बाहर कठिन जीवन स्थितियों का सामना कर रही है। वो अपने परिवारों की जिंदगी तथा फिलिस्तीनी जनता की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। द दक्षिणी लेबनान तथा जौला पहाडियों में हिसा तथा अस्थिरता ने इस्राइली कब्जे में रहने वाली अरब महिलाये भी भेदभाव तथा हिरासत जैसी कार्य वाहियों से पीडित है। ﴿ भारत से लेकर फिलिस्तीन तक के स्वतंत्राता संघर्ष का यदि विशद विवेचन किया जाय तो परिणाम के रूप में — स्थितियों के सामान्य होते ही महिलाओं के सक्रिय और साहसी सहयोग को रद्दी की टोकरी के डाल दिया जाता है और पुन हम राष्ट्रीय सम्मान जातीय गौरव तथा राष्ट्रीय सस्कृति के व्यामोह में उलझ जाते है।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर शांति ही किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास की पहली शर्त है। हिथयारबन्द लडाइयों का सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को भुगतना पड़ता है। हुँ ईरान में राजा शाह पहलवी के शांसन काल में जो परिवर्तन दिखायी पड़ रहें थे उसने ईरानी महिलाओं में शिक्षा का भरपूर प्रसार किया। इससे वहाँ की स्थितियों में बदलाव स्वाभाविक था। आयातुल्लाा खामोशी के आगमन के साथ रात में आये धार्मिक शांसन ने वहाँ के समाज को पुन रुढिवादी जकड़न में जकड़ दिया इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव वहाँ की महिलाओं पर पड़ा। लगभग समान स्थिति अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह के अपदस्थ होने तथा तालिबानों के आगमन के पश्चात हुई। अफगानिस्तान में भी इस्लाम की स्थापना तथा सत्ता के सघर्ष से महिलाओं ने अपने जीने के मूलमूत अधिकारों को भी खो दिया है। वहाँ सबसे कड़ा प्रतिबन्ध महिलाओं के घरों से बाहर निकलने पर लगाया गया है। इस प्रतिबन्ध के कारण वहाँ 16वी सदी की पर्दा प्रधा की पुनस्थापना हुई है। दूसरी तरफ इन कट्टरपथी ताकतों ने महिला शिक्षा को प्रतिबन्धित कर दिया है। कश्मीर की आतकवाद भी स्थितियाँ लगभग ऐसी ही हैं।

<sup>1</sup> नैरोबी अग्रगामी नीतियाँ

<sup>2</sup> वही

<sup>3</sup> अफगानिस्तान तथा कश्मीरी आतंकवाद इसका उदाहरण है।

इन स्थितियों से निपटने के लिए प्रयास अर्न्स्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। नैराबी 2000 तक की अग्रगामी नीतियों में इन स्थितियों की गम्भीनता पर विचार करते हुए कहा गया — हथियार बन्द स्थितियों तथा आपात स्थितियों के काण महिलाओं उव बच्चों के जीवन के लिए गम्भीर खतरा पैदा हुआ है। इसके कारण लगातार विस्थापन विध्यस तबाही शारीरिक पीड़ा सामाजिक पीड़ा सामाजिक और पारिवारिक विघटन और असहायता के भय और खतरे पैदा हुए है। कभी—कभी इसके कारण स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं की पर्याप्त सुलभता का पूरा — पूरा खात्मा होता है राजगार के अवयर जाते रहते हैं और कुल मिलाकर भौतिक दशाओं में बदतरी आती है।1

पैरा - 261

हिश्यार बन्द टकरावों को सीमित करने के उद्देश्य से प्रेरित 1949 की बौधी जनेवा कन्वेशन के का प्रथम अतिक्ति प्रोटोकाल 1977 में स्वीकार किया गया जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, जारी वार्ताय और अन्तर्राष्ट्रीय वहस मुबाहिसे जो शत्रुता क चक्त नागरिकों को सरक्षण देने का आम ढींचा प्रदान करते हैं और महिलाओं तथा बच्चों को मानवीय मदद तथा सरक्षण प्रदान करने के प्रावधानों के आधार प्रदान करते हैं। आपात काल तथा हथियार बन्द झगडों के दौरान महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धित 1974 घोषणा (महासभा प्रस्ताव 3318 (xxx) ) में जो उपाय सुझाये गये हैं सरकारों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।2

पैरा — 262 ऐसा नहीं है कि इन हथियार बन्द टकराहटों का प्रभाव पारिवारिक स्तर पर नहीं करना पडता। ऐसी स्थितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा पारिवारिक स्तर पर भी देखने को मिलती है। क्योंकि रुढिवादिता तथा साम्प्रदायिकता एक दूसरे के सहयोगी हैं

और हथियार उसका आधार है।3

<sup>1</sup> नैरोबी अग्रगामी नीतियाँ पैरा - 261

<sup>2</sup> वही पैरा - 262

<sup>3</sup> आतकवादी गतिविधियाँ (विशषरुप से कश्मीर पजाब) जो धर्म को अपना साधन बनाती है।

कट्टरपथ धर्म के ओट में समाज के विकास को बाधित करता है और साथ ही दूसरी विचारधारा तथा संस्कृति से टकराइट को जन्म देता है। इस द्वन्द में पुरुष मानसिकता अपने सम्पूर्ण पाशुविक स्वरुप में दृष्टिगोचर होती है। ऐसी मानसिक स्थितियाँ ही शान्ति काल में स्त्री के स्वतंत्र विकास को रोकती है। दगा हो डकैती हो युद्ध हो सबकी परिणति के रुप में महिलाओं को विषम दयनीय और दूरगामी परिणाम अनायास भोगने के लिए विवश होना पड़ता है।

साम्प्रदायिक और आतकवादी वातावरण की सबसे वडी विशेषता यह है कि इस पुरुष सत्तात्मक समाज मे स्वय पुरुषो द्वारा स्त्रियो के लिए बनाये नियम धूल चाटते हैं और सम्पूर्ण वातावरण पाशविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को दोहरे भय और बन्धनो मे बाधा जाता है।2 सुरक्षा के नाम पर सामाजिक नियम कानूनो की एक श्रृखला सी बनती जाती है जिसमे महिलाओं के बाघने के कड़े प्रयास किये जाते हैं। भारतीय परिस्थितियो मे जहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ ही सम्प्रदायिकता तथा भेदभाव से निर्धारित होती है। जहाँ एक बहुत बडा अल्पसंख्यक वर्ग (जो अपने आप में बहुसंख्यक है) हो जो समाज सरकार तथा उसकी नीतियों को निर्धारित करता है। जो महिलाओं के विकास की अवधारणा को अपनी अस्मिता के लिए खतरा मानता हो। उस देश में महिला तब तक साम्प्रादायिक त्रासदी से गुजरती रहेगी जब तक वह स्वय अपने अस्तिव के प्रति जागृति नही होती। हर अल्प संख्यक कहा जाने वाला वर्ग अपनी अपनी अस्मिता की लंडाई में महिला की अस्मिता की समझ खो बैठता है। 3 पंजाब के आतंकवाद का गुमनाम पहलू — यौन आतकवाद — रहा है। 4 बन्दूक की नोक पर मजीत कौर का अपहरण करने वाले आतकवादियों ने लगातार एक साल तक उसका यौन शोषण किया । वर्षीय भूपिदर कौर को तो बालात विवाह की यातना दो बार झेलनी पडी मृत आतकवादी पतियों से उसके तीन बच्चे हैं। 6 पाच वर्षों तक भारी आघात झेल चुकी भूपिंदर का कहना है ' सिर्फ बच्चो के लिए जिदा हूं ' 7

<sup>1</sup> पजाबी आतकवाद की शिकार सबसे अधिक महिलाए हुई क्योंकि आतकवादियों ने निर्दोष कुँआरी लड़कियों को अपनी हबस का शिकार बनाया साध्य ही उन्हें प्रताड़ित भी किया (इंडिया टुडे 31 सिम्बर 1992 – एष्ट – 73 देखें)।

<sup>2</sup> मुस्लिम विदेशी आक्रमणों के पश्चात भारतीय महिलाओं के जीवन में ' पर्दा' की संस्कृति तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों में उसकी कम होती सहमागिता तथा बाल विवाह इसकी पृष्टि करते हैं।

<sup>3</sup> सत हरचद सिंह लोगोवाल द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व भारत सरकार से होने वाले समझौते के प्राक्यान में पजाबी सस्कृति के नाम पर महिलाओं के अनेक अधिकारों को छीन लिया गया था तथा विवादित चादर अन्दाजी की प्रथा का समर्थन किया गया था।

<sup>4</sup> विनायक रमेश – इंडिया दुंडे – पृष्ठ 72 दिसम्बर 31 1992

<sup>5.</sup> वही

<sup>6</sup> वही

<sup>7</sup> वही

ऐसी ही परिस्थितियाँ दगों के समय हिसा में महिलाओं को उठानी पड़ती है विशेषकर कमजोर और गरीब तबके की महिलाओं को 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को उहा देना देश के बहुसख्यक हिन्दुओं के लिए राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा था किन्तु प्रतिफल के रूप में लगभग सभी वर्ग की स्त्रियों को इसके दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भयकर हिसा हुई। कम से कम 200 के लगभग लोगों की मृत्यु हुई। / ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्गों द्वारा क्रोध का शिकार सुरक्ष के घेरे से बाहर की महिलाए रही। ऐसी ही स्थितियाँ 1984 में इदिरा गाँधी की मृत्यु के पश्चात हुए दगों में सिक्ख महिलाओं को देखनी पड़ी। 8

## 1967-77 के मध्य राजनीति तथा महिलाए -

यह दशक शीर्ष महिला राजनीति का था । 24 जनवरी 1996 को भारत की प्रथम प्रधान मन्नी के रूप मे भारतीय राजनीति के शीर्ष पर एक महिला राजनीति इंदिरा गाँधी का आगमन हुआ । इसलिए यह सम्पूर्ण दशक भारत मे राजनीति विशेष रूप से महिलाओं के सद र्भ मे उल्लेखनीय है । 1956 मे अखिल भारतीय चुवा काग्रेस तथा 1959 राष्ट्रीय काग्रेस की अध्यक्ष रही इंदिरा गांधी ने निश्चय ही भारतीय राजनीति की पुरूष प्रधानता को चुनौती दी । किन्तु यह उपलब्धि समग्र रूप से महिलाओं की उपलब्धि नहीं थी । इतना अवश्य था कि भारतीय महिलाओं को एक मजबूत मानसिक आधार अवश्य मिला । महिलाओं ने भारतीय राजनीति में सिक्यता दिखानी प्रारम्भ की विभिन्न राष्ट्रीय दलों में महिलाओं की प्राथमिक सदस्यता बढी किन्तु यह स्थिति देश की ससद तथा विधान सभाओं में देखने को नहीं मिलती ।

<sup>1</sup> वही

<sup>2</sup> वही पृष्ठ 44

एक सिक्ख महिला के अदालत में दिये गये बयान के कारण कई राजनेता कानून के घेरे ने है।

ससद ने महिलाओं की उपस्थिति

| चुनाव व | र्ष कुल सीट | निर्धारित महिला सासद | प्रतिशत |
|---------|-------------|----------------------|---------|
| 1951    | 499         | 22                   | 4 4     |
| 1957    | 500         | 27                   | 5 4     |
| 1962    | 503         | 34                   | 6 7     |
| 1967    | 523         | 31                   | 5 9     |
| 1971    | 521         | 22                   | 4.2     |
| 1977    | 544         | 19                   | -apr    |
|         |             |                      |         |

उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति

| चुनाव वर्ष | निर्घारित महिला विधायक | प्रतिशत |
|------------|------------------------|---------|
| 1967       | 08                     |         |
| 1969       | 18                     |         |
| 1974       | 21                     |         |
| 1977       | 13                     |         |

ससद तथा विधान सभी के ये आकड़े दर्शाते हैं कि 1977 तक भारत मे महिलओं की राजनीति सिक्यता 1942 से लगातार एक सीधी रेखा में औपचारिक रूप से सिर्फ पूर्ण होती रही है । इसमें किसी तरह के विकास के लक्षण स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखता जिसे रेखाकित किया जा सके ।

दक्षिण एशिया की शीर्ष सत्ता तथा परम्परा में हमेशा महिलाओं के सदर्म में विरोधा भास रहा है। फिलिपींस भारत पाकिस्तान लका वर्मा बग्लादेश इसका उदाहरण है। फिलीपीस में कोराजान इक्वानों को उनके मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति बनाया गया वो भी अपार जनसमर्थन के साथ। बग्लादेश में खिलदा जिया तथा शेख हसीना वाजिद का जनसमर्थन के आध्यर पर क्रमश प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान में बेनजीर मुटटो को पिता की मृत्यु के पश्चात मिली राज सत्ता। श्रीलका में श्री मौओं भण्डारनायके का राष्ट्रपति बनना। बर्मा में उदारवादी नेता आग—साग—सू की को पिता के मृत्यु के पश्चात मिला जन समर्थन दक्षिण एशिया की राजनीति में महिलाओं की स्थिति का एक अन्य स्वरूप रूप है जो सामान्य रूप से मुखद प्रतीत होता है किन्तु शीर्ष पर महिलाओं को बैठाकर उन्हें कमजोर समझते सचालित करने की मानसिकता से ग्रस्त है।

राजनीति में महिलाओं का पर्दापण तथा बहुसख्या उनकी स्थिति को सृदृढ़ करने में सहायक होगी किन्तु ससद तथा विधान समाओं में महिला उपस्थिति के आकरों अत्यन्त निराशाजनक है साथ ही जो प्रतिनिधित्व ऐसी जगहों पर दृष्टिगत होता है वह समाज के उच्चवर्ग तथा पुरूष राजनीतिज्ञों द्वारा पोषित महिलाओं का है जो प्रकारान्जर से पुरूष चिचारों की समर्थक तथा उनके द्वारा सचालित रही है ।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस प्रदेश मे प्रथम गर्वनर महिला रही उस प्रदेश म सुचेता कृपलानी के पश्चात कोई भी मुखर महिला नेतृत्त नहीं के बराबर रहा। 1967 17 के मध्य प्रदेश की राजनीति मे महिला राजनीतिज्ञों की प्रमुखता या भागीदारी आशिक ही रही। 1967 में हुए चुनावों में 400 से अधिक सीटों पर हुए चुनावों में मात्र 08 महिलाओं का विधान सभा में जीतना इस बात का प्रमाण है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के पास अपना घोषणा पत्रा होता है जिसके आधार पर वो जनता के सामने यूनावों में उत्तरते है 1977 तक काग्रेस सहित किसी भी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिला प्रश्नों को वारीयता नहीं दी। जबिक स्वतत्रता आन्दोलन में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं ने देश की अगुवाई की उन्हें हाशिये पर नहीं रखा जा सकता। फिर भी पण्डित जवाहर लाल तथा गोविन्द बल्लम पत (उ० प्र०) से लेकर इदिरागांधी तक के मत्रिमंडल में महिला मत्रियों की संख्या नगण्य थी।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं का राजनीति में न आने का कारण सामाजिक तथा आर्थिक भी है। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में नारी की सामाजिक सिक्रयता को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। यह इसलिए कि सित्रयों की राजनीतिक सिक्रयता जहाँ पुरूषों के वर्चस्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है वहीं महिलाओं के शोषण का भी मार्ग प्रशस्त करती है राजनीति में सिक्रय सामान्य महिलाओं के चरित्र का हनन उनकी सिक्रयता में बाधक पहुचाता है।

<sup>1</sup> देखें 1977 तक के सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र।

सरकारों तथा राजनीतिक पार्टियों जिनको राष्ट्रीय तथा स्थानीय विधायिकाश्रा म महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए महिला नियुक्तियों तथा पदान्निया में सघन प्रयास करने चाहिए 1 इन तीस वर्षों में भारत सरकार ों ऐस प्रयासों में कार्र्ष सिक्रयता नहीं दिखाई। फलस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को किसी स्तर पर बढावा नहीं दिया जा सका। इस दशक में राष्ट्रीय राजनीति में मिहेला नेतृत्व के बाद भी कोई ठोस परिणाम उभरकर सामने नहीं आये।

<sup>1 ौ</sup>रोबी अग्रगामी नीतियाँ पैरा - 86

व : १५११६

स्वतत्रता के समय की स्थिति की तुलना में, इस दशक में महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप आदि के मामले में वास्तव में प्रगति की है किन्तु साथ ही साथ उसके ऊपर अत्याचार भी बढ़ गये हैं। ऊँची दहेज राशि, ससुराल वालो द्वारा बहुओं को जला डालना आदि में अत्याधिक वृद्धि हुई है— विशेषकर शहरी पढ़े—लिखे मध्यमवर्गीय परिवारों में यह घटनाये प्रतिदिन के जीवन से जुड़ गयी है। सामूहिक बलात्कार, बाल वेश्यावृत्ति आदि घटनाये महिलाओं के प्रति समाज के नैतिक चरित्र के पतन तथा प्रवृत्ति को दर्शाती है।

ग्रामीण जीवन में भी बदलाव के लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता को तथा उसके स्पष्ट परिणाम को इस दशक में देखा जा सकता है किन्तु इस दशक की सबसे बड़ी विडम्बना है प्रगतिवाद तथा कटटरपथ का टकराव। शहरीकरण पिछले कुछ दशकों की प्रमुख सामाजिक—आर्थिक प्रवृत्तियों में एक रहा है और अनुमानत सन 2000 तक विश्व की महिलाओं की आधी संख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। इसलिए सम्भवत यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में इसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर इसका व्यापक प्रमाव पड़ेगा क्योंकि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार तीनों ही की समस्या यहाँ के सम्पूर्ण जीवन दर्शन से जुड़ी हैं। गर्म धारण व प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी विशिष्ट अवस्थाये हैं।

हाल के अध्ययन यह दिखाते है कि ऐसे परिवारों की सख्या बढ रही है जिनमें कोई एक महिला ही एक मात्र कमाने वाली है। कुछ खास कितनाइयों (सामाजिक, आर्थिके तथा कानूनी) जिनका वो सामना करती है, के चलते ऐसी अनेक महिलाए उन बेहद गरीब लोगों में से हैं जो शहरी औपचारिक श्रमबाजारों में केन्द्रित है, और उनमें बड़ी सख्या ग्रामीण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी है। उन्हें बहुत कम आर्थिक सामाजिक तथा नैतिक समर्थन मिलता है।

महिलाओं के साथ ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य के प्रति उनकी लापरवाही या अत्यधिक श्रम से उत्पन्न स्थितियों में खराब स्वास्थ्य ही है।

#### महिलाये व स्वास्थ्य -

भारत मे अधिसख्य महिलाये अनेक कारणों से अच्छे स्वास्थ्य से विचत हैं। गर्मध्यारण तथा प्रजनन उसकी विशिष्ट अवस्था है। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी यह समस्या उनके सम्पूर्ण जीवन चक्र से जुड़ी है। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी यह समस्या उनके सम्पूर्ण जीवन चक्र से जुड़ी है स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी इस समस्या के मूल में हमारी संस्कृति का आदर्श नारीत्व है। इसिलए भारतीय नारी के जीवन स्तर के आकलन में महिलाओं का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक है।

भारतीय समाज में चूिक महिला का अपने शरीर पर ही अधिकार नहीं है इसिलए महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता साधारणतया देखने को नहीं मिलती। इस खराब स्वास्थ्य के मूल कारणों में गरीबी तथा हमारी पितृसत्तामक व्यवस्था है जो महिलाओं को परिवार के मीतर बचे खुचे ससाधनों से निर्वाह करना सिखाते हैं। 1 परिवार के मीतर के काम तथा बचे हुए ससाधनों के बीच महिलाओं का स्वास्थ्य निरतर प्रमावित होता रहता है। उपेक्षा की यह प्रक्रिया बालिकाओं के जन्म से ही प्रारम्म हो जाती है। 2 उत्तर प्रदेश ही नहीं लगमग सम्पूर्ण मारत में बालिका का जन्म एक अमिशाप के रूप में स्वीकार किया जाता है। जन्म से ही वह परिवार के लिए आर्थिक बोझ होती हैं फलत उन्हें बालकों की तुलना में उपेक्षा का शिकार होना पडता है। उपेक्षा की इन्ही अवस्थाओं के साथ उनका शरीर युवावस्था में ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। प्रजनन सम्बनधी अनिवार्य नैसर्गिक आवश्यकताओं तथा मासिक धर्म के माध्यम से प्रतिमाह होने वाले रक्तप्राव के कारण महिलाओं में लौह—तत्त्व की आवश्यकता निरतर बनी रहती है।

इसके लिए उच्च कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती हैजो भारतीय महिलाओं को नहीं मिलता। महिलाओं की इस कुपोषण का शिकार नवजात शिशु होते है।

उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी आवश्यकता का पूरा अन्न उपजान में सक्षम है किन्तु दाले, तिलहन तथा दूध जो भोजन की पौष्टिक अनिवार्यत है— कि उत्तर प्रदेश में कमी है। इसके कारण यहाँ सामान्यत मध्यमवर्गीय परिवारों के भोजन में,वसा, प्रोटीन तथा विटामिन की कमी हो जाती है विशेषकर लडिकयों तथा महिलाओं के मोजन में इसकी कमी पायी जाती है। एक युवा व्यक्ति को 2200 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। किन्तु महिलाओं को सामान्यत यह सिर्फ 1200—1400 ही मिलता। है। (1200 ग्रामीण महिलाओं को तथा 1400 शहरी महिलाओं को ) जबिक एक युवा पुरूष को 1700 कैलोरी मिलता है जो महिलाओं से बहुत अधिक है।

कई अध्यनो द्वारा प्राप्त आकडो से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता। है कि परिवारों के भीतर कन्याओं तथा महिलाओं की उपेक्षित स्थित उनके मोजन को भी प्रभावित करती है। NNBM (नेशनल न्यूट्रीशन मोनिटरिंग बोर्ड) के ग्रामीण सर्वेक्षण के आकडों में महिलाओं एव पुरूषों के भोजन में कैलोरी की मात्रा में कोई बडा अन्तर नहीं दर्शाया गया है।

<sup>1</sup> टूवार्डस बीजिंग ए प्रास्पेक्टिव फॉम द इंडियन वूमेन्स मूवमेंट पृष्ठ - 25

## पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओं में ऊर्जा तथा प्रोटीन का प्रतिशत

|            | ऊर्जा     |             |      |            | प्रोर्ट   | ोन          |      |
|------------|-----------|-------------|------|------------|-----------|-------------|------|
| प्री-स्कूल | स्कूल     | किशोर       | युवा | प्री-स्कूल | स्कूल     | किशोर       | युवा |
| 1-3 4-6    | 7-9 10-12 | 13-15,16-18 |      | 1-3,4-6    | 7-9,10-12 | 13-15,16-18 |      |
| 586, 635   | 61 1 71 4 | 65 5, 88 6  | 96 2 | 962, 1165  | 801, 737  | 66 7 96 1   | 1148 |

NNMB के सर्वेक्षण के अनुसार 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चो (बालक,बालिकाओ दोनों में ही) किसी प्रकार के प्रोटीन की कमी नहीं है और न ही बालक बालिकाओं में किसी प्रकार का अन्तर है। यह अन्तर 7 वर्ष की उम्र के पश्चात देखने को मिलता है।

## लिंग आधारित ऊर्जा तथा प्रोटीन का स्तर

| लोग    |          | <b>उ</b> म्र |
|--------|----------|--------------|
| 5.     | 1—6 वर्ष | 7—18 वर्ष    |
| स्त्री | 66       | 72           |
| पुरूष  | 65       | 89           |

म्रोत NNMB रूरल सर्वे 1975-80

NNMB के एक प्रमुख सर्वेक्षण से यह बात उमरकर आती है कि 17 से 26 प्रतिशत महिलाये उत्तर प्रदेश में प्रोटीन की कमी का शिकार है। एक अध्ययन कंगे अनुसार 33 प्रतिशत महिलाये ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी का शिकार है। निलनी अब्राहम ने अपने अध्ययन में 55 प्रतिशत महिलाओं को लौह—तत्व तथा अन्य पोषक पदार्थों की कमी का शिकार बताया है। उनका कहना है कि 15—50 वर्ष तक के उम्र की महिलाये जो महिलाओं के जीवन का मुख्यकाल है में उन सभी तत्वों की कमी रहती है जो एक स्वस्थ महिला को इस उम्र में मिलनी चाहिए। फलस्वरूप 55 प्रतिशत महिलाये ऐनीमिया (रक्त अल्पता) से ग्रसित रहती है। मोज्य पदार्थों म आवश्यक तत्वा एव ऊर्जा का आभाव नवजात शिशुओं में रतीधी, पीलिया तथा विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण होता है।

#### उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आहार का स्तर -

प्रोटीन तथा ऊर्जा के कुपोषण की समस्या उत्तर प्रदेश की महिलओ की प्रमुख समस्या है, विशेषकर प्रजनन काल में यह समस्या सबसे अधिक है। वालेन्ट्री हेल्थ ऐसोशिएशन द्वारा किये गये एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। प्रजनन काल में महिलाओं का वजन सामान्य वजन से कम बहुत कम होता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 253 प्रतिशत महिलाओं का वजन 38 किलों से भी कम होता है। इस प्रकार कुपोषण, रक्तअल्पता तथा कम वजन के कारण महिलाये सामान्य वजन के बच्चों को जन्म नहीं देती साथ ही उनके दूध में भी आवश्यक तत्वों की पर्याप्त कमी रहती है जो बच्चों में कुपोषण का कारण है।

<sup>1</sup> NNMB रूरल सर्वे (1975-80)

<sup>2</sup> NNMB फरल सर्वे (1975-80)

| उम्र—समूह | प्रतिशत भार 38 किलो से कम | नाप 145 सेमी० से कम |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 20—24     | 17                        | 22                  |
| 25—29     | 20                        | 25                  |
| 30-34     | 24                        | 22                  |
| 35—39     | 25                        | 25                  |
| 40—44     | 26                        | 26                  |
|           |                           |                     |

म्रोत रिर्पोट ऑन न्यूट्रीशनल स्टेटस इन यू०पी० (1982)

#### लिग परीक्षण -

भारत में जनसंख्या नियत्रण तथा उससे जुडे लगमग सभी प्रकार के परीक्षणों से अधि कितर महिलाओं को ही गुजरना पड़ता हैं 1974 में दिल्ली के आल इंडिया मेंडिकल इंस्टीट्यूट में गर्म के अन्दर भ्रूण के अन्दर पायी जाने वाली किमयों को जानने के लिए एक परीक्षण प्रारम्भ किया। 1975 में AIIMS ने पाया कि इस परीक्षण का दुरूपयोग लिग निर्धारण के आधार पर (बालिका भ्रूण के सम्बन्ध में ) गर्भपात के लिए हो रहा है। इस सूचना की पुष्टि के पश्चात AIIMS ने1979 में यह परीक्षण बन्द कर दिया। किन्तु पजाब के अमृतसर नगर से यह सूचना मिली कि यहाँ के मेंडिकल व्यवसाय से जुडे व्यवसायियों ने इस परीक्षण को व्यवसाय के रूप में प्रारम्भ किया तथा अपने विज्ञापनों में लड़िकयों को परिवार के लिए बोझ तथा मय की सज्ञा दी। इस तरह के परीक्षण भारतीय समाज के लिए वरदान के रूप में सामने आये ओर शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी यह सुविधा उपलब्ध थी लोगों ने बालिका—शिशु के आने से पूर्व ही भ्रूण—हत्या करवाना प्रारम्भ कर दिया। धीरे—2 यह लिग निर्धारण एक सामाजिक समस्या के रूप में उमरकर सामने आने लगा।

|          |                             | 1    | A STATE OF THE TARY ALLOWANCES FOR INDIANS | ENIDE      | ת תי        | IFTA | RY A   | LLOV       | VANC    | ES F(          | OR IN        | DIA              | S     |       |          |          |
|----------|-----------------------------|------|--------------------------------------------|------------|-------------|------|--------|------------|---------|----------------|--------------|------------------|-------|-------|----------|----------|
|          |                             | REC  | CMM                                        | END        |             |      | 1      | 1          | 1       |                | 9.49         | N.CO.            |       | Ascor | Folic    | <u>۲</u> |
|          |                             |      | 1                                          | Protein    | Fat         | 3    | Iron   | VIL A PRId | ١       | and I          | Navin        |                  | doxin | рıс   | acid     | B 12     |
| Group    | Particulars                 | ¥ ¥  | energy                                     |            |             | CINT |        |            | A-caro- |                |              | acid             | me/d  | mg/d  | p/8/1    | p/8d     |
|          |                             | 3    | Keal/d                                     | p/a        | <b>g</b> /d | p/gm | p/8m   | <u>1</u>   | - 1     | mg/d           | mg/a         | 1                |       |       |          |          |
| Man      | Sodentary work              | 2    | 2425                                       | \$         | 8           | 904  | 83     | 9          | 2400    | 12             | 4 1 6        | 16<br>21         | 20    | 4     | <u>8</u> |          |
|          | Moderate work<br>Heavy work | 3    | 3800                                       | 3          |             |      |        |            |         | 60             | =            | 12               |       | Ş     | 2        | -        |
| Woman    |                             | ş    | 1875                                       | 8          | 8           | 9    | 8      | 8          | 2400    | 11             | 13           | 5 6              | 50    | } =   | 004      |          |
|          | Heavy work                  |      | 2925                                       | 15         | 8           | 000  | 38     | 9          | 2400    | +0 5           | +0 5         | +5               | 67    | }     |          |          |
|          | Pregnant woman<br>Lactation |      | +550                                       |            |             | 900  | 8      | 950        | 3800    | 6 2 9          | 10 3<br>10 2 | <b>4</b> t       | 2.5   | 2     | 8        | 51       |
|          | 6-12 months                 | 8    |                                            |            |             |      |        |            |         | SSug/kg        | 65µg/kg      | 65µg/kg 710µg kg | 0 1   | ฆ     | 22       | 0 2      |
| Infants  | 0-6 months<br>6-12 months   | A &  | 1 108/kg                                   | 3x/591 3   |             | 8    | ;      | 350        | 1200    | 30µg/kg<br>0 6 | 0.7          | 8                |       | 9     | 88       | 02-10    |
| Children |                             | 12.2 |                                            | 28         | 23          | 400  | 2 22 % | \$ \$ \$   | 1600    | 60             | 10           | = 5              | 9     | 3     | 8        | •        |
|          | 1-9 years                   | 269  | 9 1950                                     |            | ş           | 007  |        | 8          | 2400    | = 2            | 13           | 13               | 91    | 3     | 2        | 0 2-1 0  |
| S &      | 10-12 years                 | 3.5  |                                            |            |             |      |        | 8          | 2400    | 12             | 15           | 16               | 20    | \$    | 8        | 0 2-1 0  |
| F        | 13–15 years<br>13–15 years  | 47.8 |                                            |            | Ħ           |      |        |            |         |                | 9 5          | 71               | 20    | \$    | 8        | 0 2-1 0  |
|          | 16-18 years<br>16-18 years  | ₩.   | 27 1 2640                                  | 3 3<br>5 3 | 22          | 8    | 8      | 8          |         | 2              | -            | 2                |       |       |          |          |

विज्ञान की प्रगति के साथ ही भारतीय कुरीतियों में भी वैज्ञानिक प्रगति के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखने लगे। जहाँ 19वी शती तक बालिका शिशु की हत्या सामाजिक समस्या थी वही अब बालिका भ्रूण की हत्या एक समस्या बन गयी। 1985 में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया और उससे यह आग्रह किया गया कि भ्रूण परीक्षणों को बन्द कर देना चाहिए। साथ ही विभिन्न महिला सगठनों ने इस तरह के व्यवसाय के खिलाफ अपना उग्र विरोध दशाया। मेडिकल काउसिल ऑफ इंडिया में भी इस तरह के व्यवसाय को अनैतिक करार देने का आग्रह किया गया। इसके पश्चात भी यह व्यवसाय 1996 तक लगातार बिना किसी प्रतिरोध के चलता रहा। इन परीक्षणों का परिणाम यह हुआ कि गर्म में बालिका शिशु होने के कारण महिलाओं को अपने प्रजनन काल में कई गर्भपात कराने पड़ते है जिसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर लगातार पड़ता रहता है

#### परिवार नियोजन तथा महिलाये -

भारत की बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए जिन उपायों की खोज की जा रही है वो परिवार कल्याण तथा सुखी परिवार की कल्पना के साथ महिलाओं के उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। जनसंख्या नियत्रण यह उत्तरदायित्व तब और भी कठिन और पीड़ादायक हो जाता है जब समस्त सरकारे अपने नीति निर्धारण में सिर्फ महिलाओं को ही केन्द्र बिन्दु बनाती है। गर्म-निरोधकों के सदर्म में अभी तक जितने शोध हुए है उनमें 85 प्रतिशत महिलाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। फलस्वरूप गर्म निरोधक दवा खाने से लेकर आपरेशन तक सभी में महिलाओं के सहयोग को ही प्राथमिकता दी जाती है। पुरुषों के लिए जो भी साधन उपलब्ध है वो उनके प्रयोग से अपने आपको अलग रखते हैं। 1 माह में महिला केवल 72 घण्टे गर्मधारण करने की स्थिति में होती है जबिक पुरुष हर समय सन्तानोत्पाती के योग्य होते हैं।

भारत ही नहीं लगभग सम्पूर्ण विश्व में गर्भ निरोधक गोलियाँ ज्यादातर महिलाओं के लिए ही है जो अनेक हार्मोनल गडबडियों को उत्पन्न करती है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है।

स्वास्थ से जुड़ी इन अनेक विसगतियों के कारण ही भारत में महिला मृत्युदर में व्यापक बढोत्तरी हुई है। जिसके कारण भारत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या निरंतर कम होती गयी है।

### 1977-89 के मध्य महिला आन्दोलन -

स्वतंत्रता प्राप्ति का यह चौथा दशक कई दृष्टियों से सकारात्मक विकास को रेखािकत करता है। महिला विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों पर स्वय महिलाओं द्वारा किये गये प्रयासों ने इस दशक में महिलाओं को पहले की तुलना में अधिक सवेदनशील स्थितियों में लाकर खडा कर दिया। परिवार तथा समाज के अन्दर होने वाले मेदमाव तथा शिक्षा और विकास की बेहतर स्थितियों के लिए महिलाओं ने अब परम्परागत रूढियों को तोडकर बोलना प्रारम्म किया। महिलाओं ने अनेक सामाजिक प्रतिबन्धों को मानने से इन्कार कर दिया। दहेज, दहेज—हत्या, बलात्कार सामाजिक पारिवारिक उत्पीडन के खिलाफ महिला सगठनों की सक्रियता बढी। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर स्वय सेवी सगठनों के गठन हुए। अपने प्रारम्भिक चरण में इन सगठनों ने न केवल रचनात्मक कार्य किये अपितु अनेक स्तरों पर सफलता भी प्राप्त की। नारी आन्दोलन ने इस दशक में निश्चय ही महिलाओं के अन्दर व्यक्ति बोध का पाठ पढाया।

## रुढिवादी प्रवृत्तियाँ तथा महिलाये -

उत्तर प्रदेश से ही भारतीय संस्कृति का केन्द्र रहा है। भारतीय संस्कृति का सदर्भ स्वय ही महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने संविध
- गान निर्माण के साथ भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भारत में सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। हम लिंग तथा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदमाव को प्रश्रय नहीं देगे। यहाँ के नागरिकों को इस देश में पूरे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। यहाँ के नागरिकों को इस देश में पूरे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। यदि हम इन सदर्भों को देखे तो हमारे भारतीय कानूनों में बहुत सी असमानता दिखाई पडती है। पहला कि हमने सविधान के अन्तर्गत अपने निजी कानूनों को भी जीवित रखा है। यह निजी कानून हमारी सम्पूर्ण प्रगतिवादी विचारधारा को बाधित करते हैं।

वस्तुत हमने निजी कानूनो के माध्यम से शोषण के उन समस्त हथियारों को चमकदार बनाये रखा है जो लिग समानता के ऊपर प्रहार कर सकें। हमने इन हथियारों द्वारा अपने समस्त मध्यकाल को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जीवित रखा है। यही कारण है कि हम समानता स्वतंत्रता जैसे शब्द महिलाओं के सदर्भ में समझने में स्वय को असमर्थ पाते हैं। महिलाओं के लिए हमने उत्तरदायित्वों और व्यक्तित्व के विकास में सीमाओं का निर्माण किया है ओर इन्हें तोड़ने वाली महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था गढ़ी है। यह हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अग है।

<sup>।</sup> भारत का संविधान, मूल झरी से उद्दुत

व वही

<sup>3</sup> वहीं

जिनका समूचा दोष नारी आन्दोलनो को दिया जाता रहा है। इसलिए निश्चय ही हमे नारी आन्दोलनो की सम्पूर्ण भूमिका का मूल्याकन करना होगा। क्योंकि इस दशक में उग्र हुए नारी आन्दोलनो के स्वर ने सम्पूर्ण भारतीय समाज मे भय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। फलस्वरूप परूषों के बीच चैतन्य तथा प्रखर स्त्रियों के लिए एक प्रकार की भय मिस्नित घृणा का प्रसार हुआ तथा बराबरी जैसे तर्कों के बीच से वो अपने को निकालकर साहित्य में वर्णित नारी की चमकदार पितुसत्तावादी भावना से अब छला जाना उसे पसन्द नहीं है। महिलाओं के विषय में कहे गये अनेक परम्परागत शब्द तथा व्याख्याये अपनी अर्थवत्ता खो चके है। परम्परागत मान्यताओं में हमने महिलाओं को दर्द का दुख दूसरा भय बना डाला था। यही कारण है कि उस दशक के नारी आन्दोलन ने स्वतत्रता, समानता जैसे शब्दो की व्याख्या 5000 वर्षों की पुरूषवादी विचार धारा के विरोध में बराबरी के साथ करने का प्रयास किया। फलस्वरूप नगरों के कुछ महिला सगठनो ने नारी स्वतत्रता की जो व्याख्या की वह व्यक्तिवादिता की चरमसीमा पर पहुँच गया। जिसने नैसर्गिक नारीत्व को न केवल अपमानित किया अपित् उसे गलत दिशा प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। गाँवों में जहाँ हमारे सामने महिला उत्थान और विकास के बुनियादी प्रश्न भयानक रूप से हमारे सामने मूह बाये खड़े है वही बड़े नगरों में स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने अनेक विकृतियों को जन्म देना प्रारम्भ कर दिया इसलिए हमें मारत मे महिला आन्दोलनों के इतिहास को एक बार पुन समझने का प्रयास करना होगा। भारत मे जिन प्रश्नो को लेकर प्रारम्भिक नारी आन्दोलनो ने अपनी साख बनायी उसमे जनता सहयोग उन्हे बराबर मिलता रहा। इसका कारण था उनका नैतिक मानदण्ड। इन उच्च नैतिक मानदण्डो ने न केवल चरित्र निर्माण तथा चितन की प्रक्रिया के विकास पर बल दिया अपितु एक प्रखर बुद्धिवादी सम्मानजनक पढी लिखी महिला पीढी का निर्माण किया किन्तु जब नयी पीढी न इस आन्दोलनो को अपने हाथ में लेना प्रारम्म किया तो उन्होने पुरूषों से बराबरी के सभी बिन्दुओं पर विचार कर तर्क देना प्रारम्भ किया जिसने हमारे अनेक तथाकथित समन की परिमाषा को तोडना प्रारम्भ कर दिया।

धीरे—2 महिला सगठनों ने स्त्री से जुडे प्रारम्भिक प्रश्नों के बाद समानता जैसे शब्द की अर्थवत्ता को समझने तथा समझाने का प्रयास करना प्रारम्भ किया जिससे समाज में महिला आन्दोलनों को लेकर प्रश्नचिन्ह खडे होने लगे। साक्ष्यों से बनाये गये नियम कानून जब तर्क और चिन्तन के आगे अपना अर्थ खोने लगे तो लगमग सम्पूर्ण समाज में एक उथल—पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गयी। प्रारम्भ में महिलाओं ने जिस सुरक्षा को सहजता से स्वीकार किया था अब वो उन्हें ही तोडने के लिए प्रयासरत हो गयी। निश्चय ही इसके मूल में अनेक कारण है।

प्रजनन—कार्य के जिरये मानव जाित के विकास का जैविक मामला हो या सामान्य कामेंच्छा की पूर्ति का आदिम प्राकृतिक मसला, काम और सस्कृति के समन्वय पर आधािरत उद्यात लेंगिक प्रेम का मसला हो या समाज के क्रिया—कलापों की धुरी के रूप में परिवार के गठन का सवाल हर जगह यौन—सम्बन्ध स्त्री—पुरूष के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसिलए अगर सबसे पहले इसी क्षेत्र में स्त्री—पुरूष के रिश्तों के तनाव की जिटल अभिव्यक्तियाँ हुई है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सवेदना की पेचीदा बुनावट, व्यक्ति चेतना की प्रखरता और पश्चिमी आधुनिकता के कितपय प्रभावों के कारण इन अभिव्यक्तियों का अधिकाश मामलों में प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। यही कारण है कि बार—2 समाज, परिवार की शाित तथा बच्चों के समुचित विकास के प्रश्न स्त्री—पुरूष सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप स्त्री परिवार, पति, बच्चों के रिश्तों को प्रमुखता देकर समानता जैसे विषय पर बार—2 असहमित व्यक्त कर देती हैं। हमारे घरेलू और सामुदायिक जीवन में नारी की जो विकृत स्थित है उसे साहित्य में बहुत सुन्दर ढग से व्यक्त किया गया है और यही हमारी सास्कृतिक इतिहास की सबसे बडी विडम्बना है। आधुनिक सम्बन्धों की जो विकृतियाँ महिलाओं की पवित्रता, जो महिलाओं की पवित्रता और सामाजिक सम्बन्धों की नैतिकता के समस्त प्रतिमानों को खण्ड—2 कर रही है इसी विडम्बना के परिणाम है।

## इसका सबसे अधिक प्रभाव लैंगिक सम्बन्धो पर पडा।

### महिला आन्दोलन तथा सामाजिक समस्याये -

अपने उम्र तथा तीखे स्वरों में इस काल के महिला सगठनों सामाजिक बुराइयों पर चोट करना प्रारम्म किया। दक्षिण एशिया में महिलाओं के साथ होने वाली हिसा पर बड़े विस्तार से विचार किया गया। है और लिखित दस्तावेज भी तैयार किये गये हैं। साथ ही हिसा व महिलाओं का आर्थिक शोषण हिसा व यौनिकता, हिसा व जाति तथा वर्ग आदि के बीच समझने की कोशिश की गयी है। 1988 में भारत में हुए महिला सगठनों के एक सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पास किया गया—

औरत को हिसा के विशेष रूपों का सामना करना पड़ता है जैसे बलात्कार तथा अन्य यौन अत्याचार, गर्भ में बच्ची की हत्या, डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या, सती, दहेज हत्याए पत्नी के साथ मारपीट। ये सभी हिसा और और उनमें असुरक्षा की मावना मर देते हैं जिसके कारण वह घर की चहारदिवारी में कैद रहती है। आर्थिक शोषण के सामाजिक दमन का शिकार होती है। घर समाज व सरकार द्वारा की जाने वाली हिसा के खिलाफ हम यह मानते हैं कि सरकार इस हिसा का बहुत बड़ा स्रोत है, और वह परिवार, काम की जगह तथा पास पड़ोस के माहौल में पुरूषों द्वारा औरतों के साथ की जाने वाली हिसा में मददगार है। इन्हीं कारणों से विशाल नारी आन्दोलनों घर के भीतर व बाहर इसके खिलाफ संघर्ष पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।"

<sup>1</sup> नारी मुक्ति संघर्ष सम्मेलन, पटना 1988 की रिपॉट के अश।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले इन पारिवारिक, सामाजिक राजनैतिक हिसा को समझने महिलाओं की सिक्रियता तथा उसके विरुद्ध विरोध के स्वर ने— महिलाओं को और कुछ नहीं तो इस दशक में वाणी की स्वतंत्रता अवश्य दी है। पारिवारिक तानाशाही का शिकजा महिलाओं पर से कम हुआ है। किनतु महिलाओं की इस स्वतंत्रता के विरुद्ध समाज में अत्यत विकृत प्रतिक्रियाये हुई है। यही कारण है कि पिछले दशकों की तुलना में इस दशक में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में बढोत्तरी हुई है। बलात्कार, दहेज हत्या, हत्या तथा इस प्रकार की अन्य घटनाओं में बढोत्तरी हुई है।

### महिलाओं के प्रति हिसा के आकड़े निम्नलिखित है -

- 1 प्रति 47 मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है।
- 2 प्रति 44 मिनट पर एक महिला का अपहरण होता है।
- 3 77 महिलाये प्रतिदिन दहेज हत्या का शिकार है।
- 4 महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की संख्या लिखित दस्तावेजों में सबसे अधिक है।

## म्रोत – क्राइम रिकार्ड ब्यूरों गृहमत्रालय

केवल दिल्ली मे 194 लोगों को बलात्कार के अपराध में गिरफ्तार किया गया किन्तु आरोप केवल 4 लोगों पर सिद्ध हो आया। 127 दहेज हत्याओं में से आरोप केवल एक पर सिद्ध हो पाया।

## म्रोत – पुलिस रिकार्ड

<sup>1</sup> क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, गृहमत्रालय, भारत सरकार

<sup>2</sup> पुलिस रिकार्ड, दिल्ली

#### बाल बलात्कार -

1990 में 9863 बलात्कार के अपराधों में से 394 इस वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के साथ था तथा 2090 अपराध 10—16 वर्ष कम उम्र के बच्चों के साथ हुआ।

म्रोत - गृह मत्रालय

महिलाओं के प्रति अपराधों में इस बढोत्तरी के पीछे अनेक कारण है। महिलाओं ने पिछले दो दशकों से घर के अन्दर के कड़े सरक्षण को तोड़ा है। सरक्षण की स्थितियाँ जहाँ महिलाओं को शक्तिहीन बनाती है वही सरक्षण के अमाव में भी महिला शक्तिहीनता की स्थिति का अनुभव करती है किन्तु दोनों ही स्थितियाँ अनेक अर्थों में भिन्न है। सरक्षित स्त्री के प्रति हिसा केवल परिवार के अन्दर होती है किन्तु पारिवारिक सरक्षण से हीन महिला के प्रति हिसा समाज द्वारा होती है।

पारिवारिक हिसा की अपनी स्थितियाँ है जो परोक्ष, अपरोक्ष दोनो ही रूपों में दिखाई देती है। अधिकतर अवस्थाओं में इसका अपरोक्ष रूप ही रहता है जिसका कोई साक्ष्य नहीं होता। यह हिसा समानता की अवधारणा के आधार पर देखे तो कई स्तरों पर है किन्तु जहाँ सामाजिक हिसा का प्रश्न है यह अपने मूर्त अमूर्त दोनों ही रूपों में बहुत घृणित और व्यापक है।

<sup>1</sup> क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, गृहमत्रालय, भारत सरकार

## पारिवारिक हिसा -

पारिवारिक हिसा का प्रारम्भ लिग परीक्षण से प्रारम्भ माने (जो इस दशक की बडी वैज्ञानिक उपलब्धि थी ) तो यह पुत्री के गर्म मे आने से प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश के 5 बडे शहरों में व्यवसायिक स्तर पर उपयोग किये जा रहे लिंग परीक्षण केन्द्रों पर अधिसंख्य लोग लिंग निर्धारण की प्रतिकूल स्थितियों में गर्भपात को प्राथमिकता देते है। और लोग लिग निर्धारण के आर्थिक बोझ को सहन कर पाने मे असमर्थ है वो बालिका शिशु की हत्या के अन्य तरीको का पयोग करते है।

उदारवादी मूल्यो के प्रसार तथा स्त्रियो के लिए काम और रोजगार के विभिन्न दरवाजे खुलने के साथ अनेक परिवारों में बेटी का जन्म अब पहले की तरह मनहूस घटना नहीं रह गयी है।' लेकिन गाँवों में पुराने नुस्खों का जारी रहना और शहरों में लिग परीक्षण के लिए बढ़ती भीड बताती है कि चुनौती न केवल बढी है बल्कि नये-नये रूपो में सामने आ रही है। लिंग परीक्षण सम्बन्धी विधेयक की धारा-22 के प्रावधानों में कहा गया है कि लिग परीक्षण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जायेगा। विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, किन्तु यह विज्ञापन अब अप्रत्यक्ष हो गये है। यह तो है स्त्री का ससार में आने के लिए सर्घष। यह पारिवारिक हिसा का प्रारम्म है जो लिंग मेद की सुदृढ पृष्ठ भूमि तैयार करता है। परिवार में बालिकाओं पर दूसरी तरह हिसा विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने पर भेदमाव के रूप में देखने को मिलती 青 15

<sup>1</sup> ये शहर है— इलाहाबाद, आगरा, कानपुर बनारस लखनऊ।

<sup>2</sup> जैन अरविन्द— औरत होने की सजा, पृष्ठ 46 राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

<sup>4</sup> यह असमानता मोजन तथा शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह अन्तर अत्यत भयावह

है।

<sup>5 10</sup> मार्च 1989 चडीगढ में माई होने की खबर सुनकर तीन बहनों ने आत्महत्वा कर ली

इन अप्रत्यक्ष तथा अघोषित हिसा के साथ ही परिवारों में अप्रत्यक्ष घोषित हिसा की हमारे यहाँ परम्परा है जो बालिका वध की मानसिकता के साथ श्रखला बनाती है। इसका उदाहरण है दहेज—हत्याये, चरित्रहीनता के आरोप तथा उसके साथ ही हत्या। इसके अलावा मानसिक उत्पीडना के कारण की जाने वाली आत्महत्याये। ये सभी पारिवारिक हिसा की प्रत्यक्ष उदाहरण है।

इस दशक में प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में दहेज हत्याये बढ़ी है तथा दूसरी अन्य महिला विरोधी प्रवृत्तियों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। तलाक के प्रतिशत बढ़ गये हैं। जहाँ तलाक नहीं है वहाँ तनाव बढ़े हैं जो शहरों में विशेष रूप से पारिवारिक विघटन के कारण है। परिवार में जहाँ तेजी से स्त्री की भूमिका बदल रही है, वही पुरूषों की भूमिका में बदलाव जैसी प्रक्रिया नहीं है उन्हें बदलते परिवेश के साथ अपने को बदलने का प्रयास करने की सलाह दी जा रही है और यही कारण है कि इस दशक में टकराव की अवस्थाये बढ़ी है।।

### नगरीय क्षेत्रो में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति -

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पिछले दशकों की तुलना में निश्चय ही स्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस दशक में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। नगरों में उच्च,मध्यम तथा निम्न तीनों ही वर्गों की महिलाओं की स्थिति में सुधार परिवर्तन हुआ तथा विकास के रास्ते खुले हैं। महिला शिक्षा तीनों ही वर्गों में समान रूप से आकर्षण का बिदु रहे हैं। विशेषकर निम्न वर्ग की महिलाओं में अपने बच्चों विशेष रूप से बच्चियों को शिक्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

<sup>1 1</sup> दिसम्बर 1980 को अशोक बिहार ,उत्तरी दिल्ली में गर्मवती सुधा गोयल को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला।

<sup>2</sup> आदमी की निगाह मे औरत, राजेन्द्र यादव, साप्ताहिक हिन्दुस्तान 1989 पृष्ठ 23

किन्तु शिक्षा, विकास तथा आर्थिक स्थितियो मे परिवर्तन के साथ नवीन सामाजिक विकृतियो ने नगरीय क्षेत्रो मे प्रवेश किया—

- जैसे महिलाओं से सम्बन्धित अपराध जिसमे शारीरिक व मानसिक उत्पीडन बढे हैं।
- फलस्वरूप मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं की सख्या में वृद्धि हुई है।
- छोटी बच्चियों के साथ अपहरण, बलात्कार की घटनाये बढी है।
- दहेज लेने के साथ वधु को जलाने की सख्या मे भी बढोत्तरी हुई है।

नगरों में महिलाओं ने इन सभी स्थितियों को पहले की तरह स्वीकार नहीं किया है परिणामत उनके स्वर महिला सगउनों के समर्थन से प्रतिक्रियात्मक हो गये है और कई स्थितियों में महिला अपराध के रूप में परिवतर्तित दिखाई देती है।

ग्रामीण क्षेत्र — ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में इस दशक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। ग्रामीण जाति व्यवस्था के आधार पर होने वाले वर्गीकरण महिलाओं के सदर्म में भी दिखते हैं। निम्नवर्गीय ग्रामीण महिलाये जहाँ असगठित क्षेत्र के रोजगार में लगी हुई थीं वहीं उच्च जातीय महिलाओं के रहन सहन तथा रोजगार परक स्थितियाँ भी पूर्ववत बनी हुई थी। यद्यपि ग्रामीण महिलाओं को ससाधनों के सचालन का अधिकार नहीं है फिर भी वह परिवार के लिए उत्पादन की प्रक्रिया से सतत रूप से जुड़ी रहती है तथा परिवार के लिए सस्ती श्रमिक बनकर परिवार के उत्पादन को सहयोग देती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दशक तक महिला सबन्धी अपराधों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। भारतीय परम्पराओं के आदर्श महिलाओं के सम्बन्ध में थोंडे बहुत बचे हुए थे जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इस दशक तं कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं देता फिर भी सचार माध्यमों से जुड़ाव तथा नई शिक्षा नीति ने सम्पूर्ण समाज में परिवर्तन को जन्म दिया और यह परिवर्तन महिलाओं के सम्बन्ध में मी दृष्टिगत होता है।

<sup>1</sup> आगरा पागल खाने में मर्ती 25 प्रतिशत महिलाये ऐसी है जिन्हें पागल बनाकर मर्ती कराया गया है जो वास्तव में पागल नहीं है। इसके अलावा सर्वेक्षणों तथा साक्षात्कारों के माध्यम से यह तर्क उमरकर आया कि समाज की प्रवृत्ति महिलाओं के सम्बन्ध में अत्यत उपेक्षापूर्ण है। यह उपेक्षा महिलाओं में मानसिक विक्षिप्तीकरण का कारण होती है तथा जहाँ ऐसी स्थित नहीं है वहाँ स्थितियों अत्यत तनावप्रस्त है। 2 इलाहाबाद के नैनी सेन्ट्रल जेल के महिला वार्ड में पिछले 20 वर्षों में महिला अपराधियों की संख्या न केवल बढ़ी है बत्कि अपराध्य और उसकी प्रवृत्तियों में भी बदलाव आया है।

## गुजारे भत्ते की समस्या -

यह समस्या भी हमारे पुरुष-प्रधान समाज द्वारा आरोपित समस्या है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही अग है कि पति परिवार के आर्थिक श्रोतो का केन्द्र बिन्दु है जबिक पत्नी आश्रिता। एसा नहीं है कि पत्नी ने अपने श्रम का उपयोग नहीं किया किन्तु फिर भी चूँकि आर्थिक पक्ष का स्वामी पति है इसलिए परिवार में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्नी केवल गृहणी तथा माँ जबिक पति आय का श्रोत तथा परिवार का 'सरक्षक' है। परिवार के सरक्षक की भूमिका के रूप में पति को परिवार में तानाशाह के रूप में शासन करने का पूर्ण अधिकार है और वह इन अधिकारों का प्रयोग हमेशा अत्यत कड़ाई से करता है। वस्तुत यह समस्या मध्यमवर्गीय तथा उच्चवर्गीय समस्या है। इससे पूरी तरह निपट पाना बहुत कठिन है।

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगमग 9 प्रतिशत इस्लाम को मानने वाले लोग है। इस्लाम के कड़े नियमों के अन्तर्गत इस समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था महिलाओं के सदर्भ में अत्यत कट्टरपथी है। 20वी शती के इस अतिम वर्षों में भी इस समाज में मध्यकालीन सामतवादी तत्व पूर्ण रूप से सुरक्षित है। शिक्षा का आमाव, पदा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, तलाक इस समाज की अलग पहचान प्रदर्शित करते है।

कुरान' तथा 'हदीस' महिलाओं के सदर्भ मे अन्य धार्मिक ग्रन्थों के ही समाना महिलाओं को निर्देशित करते है। उन निर्देशों तथा अन्य पितृसत्तात्मक नियम जो इन निर्देशों को सरिवत रकते है— को इस समाज मे सुरक्षित पाया जा सकता है। अग्रेजों के आगमन के साथ मारत इस्लामिक प्रगतिवाद तथा प्रमुत्व का अन्त हो चुका था। अग्रेजी नियम कानूनों तथा चितन शैली के समक्ष तत्कालीन समी मान्यताओं पर विचार प्रारमा हो गया।

स्त्रियों के सदर्भ में कुरान में लिखा है कि हमने पुरूषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर मेजा है।" दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता की स्वीकार की गयी है। यह अधीनता मुस्लिम समाज में जीवन के हर स्तर पर देखने को मिलती है। क्योंकि विवाह जिसे हेदाया के अनुसार एक विधिक प्रक्रिया माना गया है को वास्तविक रूप में स्त्रियों पर थोपा जाता हैं वर एव वधु की स्वीकृति को कोई विशेष महत्व न देकर दोनों की स्वीकृति मान ली जाती है। विवाह के पश्चात जीवन के दाम्पत्य सम्बन्धी लगमग सभी निर्णयों में पति के अधिकार असीमित है। बिना तलाकनामें के सिर्फ शब्दों के उच्चारण से भी तलाक दे सकता है। यदि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है।" जैसे स्पष्ट आशय वाले शब्द कहे गये हैं तो तो आशय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु पत्नी को यह अधिकार नहीं है मुस्लिम विधि के अनुसार पित—पत्नी अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन कर रही हो। पत्नी से सम्बन्धित ये सभी शर्ते पुरूष प्रधानता को प्रदर्शित करते हैं। इद्दत, इला जिहार जैसे नियम स्त्री पुरूष सदर्भों को स्पष्ट रूप से पिरमाषित करने में सहायक है। कुरान कहता है— जो कुछ पैगम्बर साहब देते हैं उसे स्वीकार करों और जिसे वो मना करते हैं उससे दूर रहो।' मुहम्मद साहब के इन शब्दों का उपयोग लैंगिक सम्बन्धों में स्पष्ट रूप से उमर कर सामने आता है।

मई सन 1986 को सरकार ने मुस्लिम कट्टरपथियों के सामने आपने आपको पूर्णत समर्पित कर दिया। मुस्लिम महिला (तलाक सम्बनधी अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 1986 ने मुस्लिम महिलाओं को दडप्रक्रिया सहिता की धारा 125 के तहत भरण—पोषण के अधिकार से विवत कर दिया जो अभी तक सभी समुदायों के व्यक्तियों को प्राप्त था। 2

<sup>।</sup> प्रणुभदार बीना, चीजिंग कर्रा ऑप, पॉलिटिकल डिस्किरें, 9 सम्बेन 1995 E PU ३ देखें 1 P.C की बारा - 125.

यह कानून तब प्रकाश में आया जब शाह बानों के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विवाद प्रारम्भ हुआ। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम निजी कानून के तहत इस अधि कार से विचात कर दिया गया। न्यायालय की दृष्टि में यह एक देश में एक सविधान के अन्दर रहने वाले नागरिकों में विमेद था। अत देश में समान नागरिक सहिता के निर्धारण पर विचार किये जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आग्रह किया। यह मुस्लिम कट्टरपथियों के लिए स्वीकार्य नहीं था। उनका नारा था इस्लाम खतरे में हैं"। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे मत्ते की इस समस्या पर जब मुस्लिम कट्टरपथियों ने विवाद प्रारम्भ किया तो ससद ने कट्टरपथियों के समझ घुटने टेकते हुए मई 1986 में एक विधेयक पास किया जिसे मुस्लिम महिला विधेयक के नाम से जाना गया। काग्रेस ने इस विधेयक को पास करने के लिए पार्टी के भीतर तीन लाइन का 'क्टीप जारी किया और यह विधेयक ससद में पास हो गया।

एक जनतात्रिक देश में मुस्लिम महिलाओं की यह तस्वीर स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद सामने आयी जब 50 वर्ष से अधिक अवस्था की शाहबानों को न्यायालय में जाना पड़ा अपने भरण—पोषण के लिए। मुस्लिम समाज में ही नहीं यह स्थिति सम्पूर्ण मारतीय समाज की है जहाँ महिलाओं के सदर्भ में अधिकार जैसी कोई अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती।

#### मुस्लिम समाज तथा महिलाये -

इस्लाम धर्म से पूर्व असीमित बहुपत्नीत्व की प्रथा थी। इस्लाम के अन्तर्गत क्रिमिक सुध् गर के रूप में बहुपत्नीत्व को चार तक सीमित कर दिया गया है। अरब में इस्लाम धर्म से पूर्व स्त्री वासना—तृप्ति की वस्तु तथा पति की सम्पत्ति मानी जाती थी। पुरुष स्त्री को कुछ समय या सदा के लिए खरीदता था। वहाँ चार प्रकार के विवाह प्रचलित थे। प्रथम प्रकार का विवाह आजकल के विवाहों के समान था तथा अन्य तीन वेश्यावृत्ति से बेहतर कोटि के नहीं थे।

पैगम्बर साहब ने अरब समाज की बहुत सी कुरीतिया दूर की तथा स्त्री की सहमित को विवाह के लिए आवश्यक कर दिया। इस्लाम में सन्यास नहीं है।'

अत मुहम्मद साहब लोगो को सम्बोधित करते हुए कहते है वह जो विवाह करते हैं अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ धर्म अल्लाह से डरकार सदाचार तथा पवित्र जीवन व्यातीत करके पूरा कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं 'विवाह मेरा आज्ञा पत्र हैं। इसमें से जो लोग अविवाहित है वो विश्वास के योग्य नहीं है।" 2-

पैगम्बर मुहम्मद साहब के इन सुलझे तथा परिवर्तनकारी विचारों का आदर करते हुए भी मुस्लिम समाज ने अपने समाज में स्त्री को दिमत करने के अनेक शोषणकारी प्रतिबन्ध लगाये जो कुरान और हदीस की मूल भावना के विरुद्ध है। दूसरी तरफ मुस्लिम एव हिन्दू दोनों ही निजी कानून सिवधान की मूल भावना तथा लैंगिक समानता का विरोध करते हैं।जहाँ बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 द्वारा सम्पूर्ण भारत में बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया वहीं निजी कानून इसे सुरक्षित बनाये रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम विवाह में अव्यस्कता कानून में अभिभावक की भूमिका सिर्फ महिलाओं के सदर्भ में लागू होती दृष्टिगत होती हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 (सशोधित के अन्तर्गत,कोई भी मुसलमान विवाहित स्त्री विवाह—विच्छेद की डिक्री इस आधार पर प्राप्त करने के लिए अधिकृत है कि अपने पिता या अन्य अभिमावक द्वारा 15 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले विवाह कर दिये जाने पर 18 वर्ष की उम्र से पहले उसने विवाह से अस्वीकार कर दिया हो। इ

<sup>।</sup> मुख्लिम निधि

२ वही

<sup>3</sup> are

# महिला शिक्षा का विकास -

भारत में शिक्षा के विकास की समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण जटिल रूप धारण कर चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बालको एव बालिकाओं की जनसंख्या में वृद्धि होती हैं जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा पर अधिक व्यय आवश्यक हो जाता है। इसमें सदेह नहीं कि शिक्षा पर किया गया व्यय श्रमिकों की उत्पादिता में वृद्धि करता है। प्रत्येक छात्र पर 144 रूपये वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया है। 1981 में 5 से 14 वर्ष की आयु के 1,560 लाख व्यक्तियों के होने के कारण शिक्षा व्यय में 2 246 करोड़ रूपये वार्षिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त डाक्टरी देखमाल और सार्वजनिक स्वास्रूच पर भी अधिक व्यय होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान सम्पूर्ण भारत में 14वा है। मात्र 146 प्रतिशत लोग यहाँ साक्षर है। इन आकड़ो का अर्थ मात्र यह नहीं कि हमारी शिक्षा नीति में कोई बहुत बड़ी गलती है साथ ही यह भी है कि जनसंख्या का बाझ देश के ऊपर बोझ बनता जा रहा है।

| लि ग                  | निरक्षर | साक्षर तथा<br>प्राथमिक शिक्षा | प्राथमिक पाठशाल<br>शिक्षा पूर्ण | ा मिडिल स्कूल<br>पास | हाईस्कूल<br>पास | हाईस्कूल<br>से ऊपर | छूटे | कुल<br>प्रतिशत उम्र |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| कुल                   | 36 4    | 16 8                          | 15 2                            | 12 5                 | 13 8            | 53                 | 01   | 100 00              |
| पुरूष<br>कुल<br>महिला | 61 9    | 3 9                           | 1 0                             | 5 8                  | 0 5             | 02                 | 01   | 100 00              |

म्रोत – नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (1992–93) उत्तर प्रदेश

<sup>1</sup> दत्त रूद्र एव सुन्दरम के पी एम भारतीय अर्थव्यवस्था

<sup>2</sup> जनसंख्या रिपीट 1991

<sup>3</sup> नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (1992–93) उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता सम्बन्धी अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि महिला साक्षरता

| क्षो त्र                       | साक्षरता दर |
|--------------------------------|-------------|
| पश्चिमी उत्तर प्रदेश           | 21 7        |
| मध्य उत्तर प्रदेश              | 24 1        |
| बुन्देलखण्ड                    | 19 5        |
| पर्वतीय प्रदेश                 | 35 7        |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश            | 17 5        |
| सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे पुरूष | 55 7        |
| महिला                          | 25 3        |
| कुल                            | 41 6        |
|                                |             |

म्रोत — जनसंख्या रपट, 1991 सामान्य जनसंख्या, उत्तर प्रदेश

उपरोक्त आकडे शिक्षा की क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं जैसा कि स्पष्ट है महिला साक्षरता की दर पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक 357 तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र 175 है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यत निराशा जनक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व ने बेरोजगारी को स्थायी बना दिया है। जिससे महिला शिक्षा के विकास पर प्रमाव पड़ना स्वाभाविक है। यही स्थिति बुन्देलखण्ड में भी है।

<sup>1</sup> जनसंख्या रिपीट 1991

### नगरीय एव ग्रामीण शिक्षा के प्रतिशत -

प्रदेश की कृषि प्रधानता का प्रभाव यहाँ की शिक्षा पर भी पड़ा फलत नगरो और ग्रामो की शिक्षा प्रतिशतता में आश्चर्यजनक अन्तर देखने को मिलता हैं यह अन्तर प्राथमिक पाठशाला में बालकों के प्रतिशत से ही ज्ञात हो जाता है। 1991 के जनगणना के आकड़े यह दर्शाते हैं कि 5 से 9 वर्ष के 29 26 प्रतिशत बालक तथा 13 02 प्रतिशत बालकाये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं वही नगरीय क्षेत्रों में यह आकड़े क्रमश 22 86 तथा 17प्रतिशत है। इन आकड़ों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं नगरीय क्षेत्रों में महिला शिक्षा में निश्चित विकास हुआ है। NFHS के नवीनतम आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रति सामान्य लोगों की भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 42 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों यह बढ़कर 69 5 प्रतिशत है।

अध्याय: ७

स्वतत्रता के इस पचासवे दशक में उत्तर— प्रदेश में यदि महिलाओं के समग्र विकास को रेखांकित किया जाय तो निश्चित रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ दृष्टिगत होगी। शिक्षा व्यवसाय प्रशासन निर्णयन, विज्ञान सहित लगभग सभी क्षेत्रा इस परिवर्तन में शामिल है। आधुनिकता तथा विकास के सम्मिलित प्रारुप ने नारी जीवन के लगभग सभी पूर्ववर्ती बिन्दुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। ये परिवर्तन जनसंख्या के घनत्व के आधार पर तथा विकास सबधी आकड़ों के आधार पर नगण्य हैं। भारत के सन्दर्भ में जहाँ ये आकड़े विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से थोड़े बहुत सतोष जनक भी है। किन्तु उत्तर — प्रदेश महिला विकास की दृष्टि से तथा मूल वैवारिक परिवर्तन की दृष्टि से अत्यत पिछड़ा हुआ राज्य है। महिलाओं के सदर्भ में यहाँ का मूल दर्शन आज भी मध्यकालीन है जो यहाँ के समाज में स्पष्टत दृष्टिगोचर होता है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास ने जहाँ आम घरेलू महिला के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव की स्थिति पैदा की है वही स्वतंत्रता समानता तथा अधिकारों के प्रश्न स्त्री — पुरुष के मध्य स्वाभिमान का विषय बना हुआ है। भारत के ढांधागत विकास में मूलरुप से दो धाराये प्रवाहित हो रही हैं — वह है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का अलग — अलग स्तरों पर विकास। इस दोहरे विकास ने अलग—अलग स्तरों पर परिवर्तन को भी जन्म दिया है। यह परिवर्तन जहाँ नगरीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए कान्ति के समान हैं वही ग्रामीण महिलाओं के जीवन में यह परिवर्तन न के बराबर दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस धीमी गति के अनेक कारण है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है — कृषि आधारित सामाजिक सरचना तथा आर्थिक विपन्नता। यह आर्थिक विपन्नता ग्रामीण परिवारों में ऐसा जाल बुनती है जहाँ रोटी कपड़ा और छत के अलावा अन्य कोई वस्तु आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आती है।फिर महिलाओं की समानता स्वतंत्राता जैसी विचार धारा वहाँ के समाजिक दृष्टिकोण में अपनी जगह नहीं बना पाती। इसिलए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मूल मानवीय अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है।

दूसरी तरफ सचार माध्यमों के प्रभाव ने ग्रामीण युवा में परिवर्तन के बीज रापे है। यही कारण है कि दोनों ही क्षेत्रों में हमें परिवर्तन का आभास कमावेश होता है। कितु किर भी इन परिवर्तनों में खासी दूरियाँ है।

# ग्रामीण महिलाए -

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र कृषि आधारित है। और कृषि आधारित व्यवस्थाओं मे परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। इन परिवारों मे महिलाए अपने सम्पूर्ण रचनात्मक श्रम के साथ समर्पित है किन्तु उनका यह श्रम अपने स्तरीकरण के साथ कमश तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यहीन है। उत्तर — प्रदेश का ग्रामीण समाज मूल रूप से दो महत्वपूर्ण आर्थिक वर्गों तथा विभिन्न जातियों मे विभाजित है। ग्रामीण समाज का यह विभाजन महिलाओं के सदर्भ में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातीय महिलाये अपनी सम्पूर्ण मध्यमवर्गीय परम्पराओं का पालन करते हुए घर के भीतर के कार्यों को महत्व देती है। इसमें कृषि से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। दूसरी तरफ निम्न जातीय महिलाओं पर साधारणतया व्यवहारिक रूप में परम्पराओं का पालन आवश्यक नहीं है और यही कारण है कि ये ग्रामीण महिलाये पुरुषों के साथ कार्य करते हुए दृष्टिगत होती है।

# उच्चजातीय ग्रामीण महिलाये -

ग्रामीण उच्चजातीय महिलाये कृषि के उन कार्यों से जुडी हैं जो अत्यधिक जिटल तथा कितन है। जैसे खेतों से आये अनाज का सरक्षण । अनाज का सरक्षण अपने आप में बहुत श्रमसाध्य कार्य है। जो महिलाओं के हिस्स में आता है। परिवार मुख्यत एक आर्थिक इकाई है।

यद्यपि गृहकार्य और उत्पादन में अन्तर होता है किन्तु ग्रामीण परिवार इकाई से इसे अलग कर पाना मुश्किल है। गृहणी के कार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुप से उत्पादन के हिस्से थे और है। परिवार अभी भी एक निजी सहायता प्रणाली है – ऐसी इकाई जिसमें अवैतनिक श्रम होता है। अत उच्चजातीय ग्रामीण महिलाए निम्न जातीय श्रमिक महिलाओं की तुलना में अत्यत त्रस्त और बन्धन युक्त जीवन व्यतीत करती हैं। जहाँ स्वतंत्रता समानता और अधिकार जैसे शब्द अर्थहीन है। सर्वेक्षणों के दौरान यह पाया गया कि सबसे अधिक त्रासद स्थितियाँ युवा ग्रामीण महिलाओं की है। जिनको दोनो ही श्रेणियों में अत्यन्त कठिन जीवन शैली को अपनाना पडता है जिसे वे अपनी नियति मानती हैं। साक्षात्कारों के दौरान पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में महिलाओं ने बताया कि समस्त कार्यों को करने में वह 24 घटों में से लगभग 18 घटे खर्च करती हैं। ये कार्य उनको दिनवर्या के रुप में अनिवार्यत करने ही पडते हैं। इन कार्यों का कोई विकल्प उनके पास नहीं है। फिर भी उच्चजातीय ग्रामीण परिवारों में शिक्षा का प्रचार हुआ है और इन परिवारों में लडिकयों की शिक्षा की आवश्यकता के महत्व को लोगों ने समझा है।

# भारतीय राजनीति मे महिलाओं की भागीदारी व वर्तमान स्थिति -

स्वतत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों की अवधि के बीत जाने के बाद भी भारत में महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में वह भागीदारी नहीं प्राप्त हो सकी है जैसा कि सविधान निर्माताओं एव राष्ट्रीय नेताओं ने कल्पना की थी। भारत में लोकसभा के अबतक 12 चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। परन्तु किसी भी लोक सभा चुनाव में 50 महिला सासद नहीं चुनी जा सकी। राजनीति के शीर्ष पदो पर महिलाओं के पहुँचने का प्रतिशत काफी कम है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तो और भी कम है।

जबिक प्रशासनतत्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। निर्णय लेने तथा इन्हें लागू करने के स्तर पर बड़ी सख्या म महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी से न सिर्फ लोकतत्र में महिलाओं को उभरकर आने का अवसर मिलता है। बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी बढावा मिलता है।

यदि उपेक्षित वर्ग के लोग जिनमे महिलाए भी सम्मिलित हैं अधिकार प्रदान करने वाली राजनीतिक प्रणाली से बाहर रहते हैं तो लोकतात्रिक समाज की स्थापना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। राजनीतिक प्रणाली से आशय केवल वोट देने का अधिकार प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि नीति निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालना भी सम्मिलित है। भारत मे महिलाओं को व्यवस्थापिका न्यायपालिका और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। ससद में यह प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सभा में यह प्रतिशत 8 प्रतिशत मात्र है। 1997 के अर्न्तससदीय सर्वेक्षण सघ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किये गये 106 देशों में से बाग्ला देश महिला प्रतिनिधियों की दृष्टि से 52वे स्थान पर तथा भारत 65वे स्थान पर था।

भारत मे पार्टी की सिकय राजनीति में स्त्रियों की बढत तो है पर पार्टी प्रमुख पदों पर वे मात्र 11 प्रतिशत है। नीचे दी जा रही तालिका से यह स्पष्ट है कि महिलाओं का स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात के 50 वर्षों में सम्पन्न 12 लोकसमा चुनावों में प्रतिनिध्तिव उत्साहवर्धक नहीं रहा है।

| सन                                     | 1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 | 1989 | 1991 | 1996 | 1998                                  |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| लोकसभा में महिला<br>सासदो का प्रतिशत   | 44   | 54   | 68   | 59   | 42   | 34   | 79   | 81   | 53   | 72   | 72   | 8                                     |
| राज्य सभा मे महिला<br>सासदो का प्रतिशत | 73   | 75   | 76   | 83   | 70   | 102  | 98   | 114  | 97   | 15 5 | 90   | makan maya admigin dalam simbal mamba |

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि स्वतत्रता के पश्चात हुए आम बुनावा में लोक समा के लिए चुनी हुई महिलाओं में अभी तक केवल 4 से 8 प्रतिशत महिला सासद ही सर्वोच्च विधायिका तक पहुंची है । विगत 50 वर्षों में सम्पन्न हुए 12 चुनावों में महिला उमीदवारों व निवार्चित महिला सासदों की सख्या दर्शाने वाली निम्न तालिका से स्पष्ट हैं कि 1952 के लोक सभा चुनाव में महिला सासदों की कुल सख्या 22 थीं जो 1962 में बढ़कर 35 हो गयी थीं लेकिन 1967 1971 1977 में महिला सासदों की सख्या में कमश कमी आती गयी और 1977 में केवल 19 सासद रह गयी। 1984 में सर्वाधिक 44 सासद बनी लेकिन 1989 के चुनाव में यह सख्या पुन घटकर 27 हो गयी। दसवी तथा ग्यारहवीं लोकसभा में 39—39 सासद थीं वर्तमान में महिला सासदों की सख्या घटकर 43 हो गयी है।

|      |                | T                |                 |                 |
|------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| वर्ष | कुल प्रत्यार्श | पुरुष प्रत्यार्श | महिला प्रत्याशी | महिला निर्वाचित |
| 1952 | 1 874          |                  |                 | 22              |
| 1957 | 1 518          | 1 473            | 45              | 35              |
| 1962 | 1 985          | 1 915            | 70              |                 |
| 1967 | 2 369          | 2 302            | 67              | 30              |
| 1971 | 2 784          | 2 698            | 86              | 21              |
| 1977 | 2 439          | 2 369            | 70              | 19              |
| 1980 | 4 620          | 4 478            | 142             | 28              |
| 1984 | 5 574          | 5,406            | 164             | 44              |
| 1989 | 6,160          | 5 962            | 198             | 27              |
| 1991 | 8 699          | 8 374            | 325             | 39              |
| 1996 | 13,952         | 13,353           | 325             | 39              |
| 1998 | 4,750          |                  | 271             | 43              |

#### स्रोत के0 बी0 के0 पोलीग्राफिक्स

के0 बी0 के0 पोलीग्राफिक्स के उपरोक्त आकडो से यह स्पष्ट है कि ग्यारहवीं लोकसभा तक यद्यपि महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है किन्तु पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में यह नगण्य है। जबिक 1952 के पहले लोक सभा चुनाव में कुल महिला प्रत्याशियों के आकडे उपलब्ध न होने पर भी यह कहा जा सकता है कि उनकी संख्या अधि कि नहीं थी किन्तु सफल प्रत्याशियों की संख्या आशाजनक थी।

यदि पहले चुनाव में जबिक जविक हमारे पास योग्य व कर्मठ महिला नेतृत्व की अच्छी संख्या थी यह परिपाटी डाली गयी होती कि 50 प्रतिशत नहीं तो 30 प्रतिशत महिलाये होगी तो शायद आज परिदृश्य कुछ अलग होता और हम प्रशासन और निर्णयन में महिलाओं के योगदान से विचत नहीं रहते।

कें0 बीं0 के पोली ग्राफिक्स के उपरोक्त आकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि ग्यारहवी लोकसभा तक यद्यपि महिला उम्मीदवारों की सख्या बढ़ी है। दूसरी लोकसभा में महिला उम्मीदवार केंवल 45 थी। वहीं ग्यारहवीं लोक सभा के चुनाव में लगभग 599 महिलाए उम्मीदवार थी। यद्यपि 12वीं लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की सख्या घरकर 271 हो गयी। कुल महिला प्रत्याशियों में 1586 प्रतिशत महिलाये अपनी योग्यता व छवि के बलपर ससद पहुंच सकी हैं। परन्तु यह प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। राज्य विधान सभाओं में यह प्रतिशत अभी भी बहुत कम है।

#### उत्तर - प्रदेश की राजनीति मे महिला भागीदारी -

उत्तर — प्रदेश भारत के सभी राज्यों में वैचारिक पिछडेपन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनेक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण इस प्रदेश की सास्कृतिक विरासत है। जो महिलाओं का सिर्फ धर्म और संस्कृति से जोडकर देखती है। यहाँ ग्रामीण ही नहीं नगरीय क्षेत्रों में भी महिलाओं को सामाजिक सदमों के विशाल क्षेत्र से दूर रखा जाता है। यहीं कारण है कि 27 विधान समाओं में सर्वाधिक 425 विधायकों वाली उत्तर - प्रदेश विधान सभा में महिलाए मात्र 18 हैं। इसिलए उत्तर — प्रदेश की राजनीतिक भागीदारी एक विचारणीय प्रश्न है।

भारत में महिलाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण देने की सर्वप्रथम मई 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े उत्साह के साथ 64वा संविधान संशोध ान विधयक संसद में प्रस्तुत किया । यह विधेयक पंचायती राज विधेयक के नाम से जाना गया किन्तु यह विधेयक राज्य में दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया । 1993 में 73वे एव 1994 में 74वे संविधान संशोधन के अन्तर्गत क्रमश पंचायती निकायों एवं स्थानीय आरक्षण प्रदान किया गया।

यद्यपि यह आरोप है कि पचायत चुनावों में जो महिलाये चुनकर आती हैं वे अनपढ है। पच महिलाये अक्सर पर्दे में रहती हैं और घूघट निकालकर अपने पितयों के इशारों पर काम करती हैं। उन्हें अपने क्षेत्र की जानकारी भी नहीं होती है। वे जन प्रतिनिधि ात्व नियम तक का अर्थ नहीं जानती हैं।

इस सदर्भ में निश्चित ही कुछ आरोप सिद्ध हो सकते हैं किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान स्वरुप में पचायत के अस्तित्व में आने के बाद ही अनपढ़ होते हुए भी महिलाओं ने प्रत्यक्ष स्वविवेक से अपने निर्णय लेने की क्षमता को पहचाना है। जहाँ तक सबैधानिक समझ और दूसरी राजनीतिक प्रक्रियाओं का सवाल है तो वह अशिक्षित पुरुषों पर भी जतना ही लागू होता है जितना महिलाओं पर। इसके लिए सम्पूर्ण समाज के साक्षरता के प्रतिशत को उठाना अत्यन्त आवश्यक है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी न होने का महत्वपूर्ण कारण है कि उन्हें पार्टियों में उचित भागीदारी से वचित रखा जाता है। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की यदि विवेचना की जाय तो वहाँ महिलाओं का प्रतिशत अत्यन्त निराशाजनक है। वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल के ससदीय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस समय 73 सदस्य हैं जिनमें महिलाओं की सख्या 9 है। कांग्रेस कार्यसमिति के 19 सदस्यों में मात्र 2 महिलाये हैं।

|     | राजनीतिक दल                   | कुल सदस्य | महिलाओं की संख्या |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|
| (1) | भारतीय जनता पार्टी            |           |                   |
|     | ससदीय बोर्ड                   | 9         | 1                 |
|     | राष्ट्रीय कार्यकारिणी         | 73        | 9                 |
| (2) | अखिल भारतीय काग्रेस समिति     | 19        | 2                 |
| (3) | जनता दल राज्य मामलो की सिमि   | ī 15      | o                 |
|     | ससदीय बोर्ड                   | 15        | o                 |
|     | राष्ट्रीय कार्यकारिणी         | 75        | 11                |
| (4) | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | 70        | 5                 |
|     | पोलिट ब्यूरो                  | 15        | o                 |
| (5) | भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी      |           |                   |
|     | सचिवालय                       | 9         | 0                 |
|     | राष्ट्रीय कार्यकारिणी         | 31        | 3                 |
|     | राष्ट्रीय परिषद               | 125       | 6                 |
| (6) | सयुक्त मोर्चा                 |           |                   |
|     | सचालन समिति                   | 15        | 0                 |

उपरोक्त आकडे इस बात का प्रमाण हैं कि महिलाओं के सत्ताकरण के प्रति राष्ट्रीय पार्टियों के दृष्टिकोण में भी गम्भीरता नहीं है। यही कारण है कि देश के प्रथम आम चुनाव के बाद से निरतर महिलाओं की सिक्य भागीदारी तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी सजगता में कमी आयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं की भागीदारी पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया। इसके कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था हमारी सामाजिक सोच कयों कि हमारी संस्कृति में महिलाओं की सामाजिक परिदृश्य में सिक्य भागीदारी को अच्छा नहीं समझा जाता अत स्वतंत्रता के पश्चात हमने अपने सांस्कृति मूल्यों को पुन स्थापित करने का प्रयास किया है। यद्यपि औद्यौगीकरण तथा पूजीवादी प्रभाव के बाद होने वाले परिवर्तनों को महिलाओं के साथ जोड़कर न देखे तो निश्चित रूप से हमारा सामाजिक प्रयास महिलाओं के विकास में अर्थहीन ही रहा है। यही कारण है कि हमें संसद तथा विश्वान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करनी पड़ रही है और इस मांग को अत्यत विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

#### महिला आरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रावधन -

81 वॉ सविधान सशोधन विधेयक

- 1— भारतीय सविधान के अनुच्छेद 330 (1) लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेगे ।
- 2— भारतीय सिवधान के अनुच्छेद 330(2)के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- 3— अनुच्छेद 332(1) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेगे ।
- 4— किसी राज्य या सघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के जहां तक सम्भव हो एक तिहाई स्थान अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है। ऐसे स्थान उस राज्य यासध राज्य या सघ राज्य क्षेत्र में भिन्न—2 चुनाव क्षेत्रों को चकानुकम द्वारा आविटेत किये जा सकेंगे।

5— जहाँ ऐसे नाम निर्देशन लोकसभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनो से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक के सम्बन्ध में किये जाते हैं । जहाँ वह स्थान प्रथम दो दो साधारण निर्वाचनों के पश्चात गठित की जाने वाली प्रत्येक लोकसभा के लिए आग्ल भारतीय समुदाय की महिला के नाम निर्देशन के लिए आरक्षित होगा और तीसरा साधारण निर्वाचन के पश्चात गठित की जाने वाली लोकसभा में उस समुदाय की महिला के लिए स्थान आरक्षित नहीं रहेगा

6—इस अधिनियम द्वारा भारतीय सविधान में किये गये संशोधनों से लोकसभा या दिल्ली की विधान —सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पंडेगा जब तक इस अधि विधान के प्रारम्भ पर विद्यमान (यथाशक्ति) लोकसभा किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता ।

स्वतत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों की अविध में भी महिलाओं को राजनीतिक एवं निर्णनयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं प्राप्त हो सकी हैं। भाजपा गठबंधन की केन्द्र सरकार में एक मात्रा कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज हैं। केंद्रीय मेत्रिामंडल में कृल महिला मंत्रियों की संख्या 3 हैं। इस प्रकार केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिशत मात्रा 9 है।

UNDP की वार्षिक रिपोर्ट, 1997 के अनुसार विकसित देशों में 12प्रतिशत तथा विकासशील देशों में 6प्रतिशत महिलाओं केन्द्रीय मित्रमंडल के सदस्य हैं। विश्व में केन्द्रीय मित्रमंडल के महिलाओं का औसत /प्रतिशत है।

रिपोर्ट के अनुसार स्वीडनमें 47 प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 21 प्रतिशत नार्वे में 41 प्रतिशत फिनलैण्ड में 35 प्रतिशत तथा भारत के पड़ोसी देशों बागलादेश व पाकिस्तान में कमश 4 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य महिलाये हैं।

इन आकड़ों से यह स्पष्ट है कि न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर प्रशासन तथा निर्णनयन की प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी हिस्सेदारी पुरूषों की तुलना में कम है किन्तु विकासशील देशों में यह स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। भारत के सदमों में यह स्थिति किसी से छिपी नहीं है।

शिक्षा सामाजिक—आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। भारत में महिला साक्षरता 40 प्रतिशत से भी कम है जिन राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक हैं वहां की राजनीतिक एवं निर्णयन प्रक्रिया में महिलाये नियलें स्तर से ही भागीदार है। प्रशासन तत्र महिलाओं के विकास तथा उनकी स्थिति में परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकता है। जिन राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक है वहाँ महिलाओं की प्रशासन तथा निर्णयन में भागीदारी भी उत्साहजनक हैं लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ स्थितियाँ बेहद निराशाजनक है। इसमें उठप्रठ अग्रणी राज्यों में है। उठप्रठ में समाज की आन्तरिक गतिविधियों तथा जनता की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता में हमारी सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। जबिक केरल में अब तक की राज्य सरकारों ने जनता के बीच उसके यैचारिक परिवर्तन में अपनी भूमिका को अग्रणी माना है। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात के राष्ट्रीय आकड़े महिलाओं के सदर्भ में इतने निराशाजनक है तो प्रादेशिक स्तर पर इसके उत्साहजनक होने की आशा नहीं की जा सकती।

अब निर्णयन की न्याय प्रक्रिया में 23 न्यायाधीशों में से केवल एक महिला न्यायाधीश हैं और उच्च नयायालयों के लगभग 420 न्यायाधीशों में से मात्र 14 महिला न्यायाधीश है भारत सरकार के 75 सचिवों में सिर्फ एक ही महिला सचिव हैं। इन आकड़ों से यह स्पष्ट हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के उपरान्त भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है।

वस्तुत भारत में पिछले दशक से ही विभिन्न राजनैतिक दलों की महिला नेताओं और महिला अधिकारों की हिमायती लोगों की यह कोशिश रही है कि प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी हो महिलायें भी देश के उन अहम मुद्दों पर अपनी राय रख सके जिन मुद्दों पर उनकी सोच भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पुरूषों की। राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर बार—बार इस मांग के बाद भी पुरूष सत्तात्मक राजनैतिक दलों की उम्मीदवारों की सूचियों में महिलाओं का आकड़ा 10 प्रतिशत से अधि क नहीं हो पाया है। परिणामत 1996 के चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक दल ने अपने 2 चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के मुद्दें को प्रमुखता दी।

राजनीतिक दलो द्वारा लिया गया यह निर्णय निश्चय ही महिलाओं के सबलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा किन्तु अधिकतर दलों ने इसे मात्रा चुनावी मुद्दे के रूप में प्रयोग किया । उनका यह प्रसास सार्थक नहीं कहा जा सकता।

#### दहेज -

पिछले दो दशको से दहेज लेने और देने की प्रवृत्ति में अत्यन्त वृद्धि हुई हैं विवाह के लगभग 90 प्रतिशत मामलों में अनिवार्यत अपने हैंसियत के अनुसार दहेज लिया और दिया जाता है। यह एक ऐसा अघोषित सामाजिक समझौता है। जिसको विवाह का व्यवहारिक मापदण्ड बना लिया गया है।

उ०प्र0 के ग्रामीण तथा नगरीय दोनो ही क्षेत्रों में दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 300 छात्रों से से पूछे गये प्रश्नों में लगभग सभी दहेज लेने के समर्थक थे। उन परिस्थितियों में जब वह प्रतियोगी परिक्षाओं के उम्मीदवार हो। क्लास प्रथम तथा द्वितीय के पदों पर चयनित उम्मीदवारों की दहेज राशि एक निश्चित सीमा है और यह सब आपसी समझ और विवेक का प्रश्न है।

उ०प्र० में चौथे वेतन आयोग की रिपॉट आने के पश्चात नगरीय जीवन शैली तथा उसकी क्रय शक्ति में विस्तार हुआ है।इसका प्रत्यक्ष प्रभाव लड़िक्यों के विवाह पर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वहेज लड़के वालों द्वारा ही मॉगा जाता है कुछ ऐसे भी प्रकरण होते हैं जहाँ वहेज देना लड़की के घर वाले अपनी शान का प्रश्न समझते हैं। इसलिए समाज का आन्तरिक सम्प्रेषण इतना सघन और जिटल है कि अन्तिम रूप से कोई एक निष्कर्ष निकालना कठिन हैं फिर भी वहेज लेना उ०प्र० के समाज की पहचान है। वहेज से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में अच्छी पढ़ी लिखी और योग्य लड़िक्यों में भी बेचारगी तथा अनिश्चितता की स्थिति रहती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़िक्यों के भीतर दहेज को लेकर विरोध की स्थिति हो लड़िक्यों भी विवाह में मिलने वाले गहने, कपड़े और भौतिक सुख—सुविधा के सामानों के आकर्षण से बची रहती हैं किन्तु फिर भी माता—पिता पर आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ का कारण वो अपने आपको स्वय समझने लगती है। नगरीय क्षेत्रों में इसी कारण लड़िक्यों के विवाह की अवस्था जो पहले 20 से 22 वर्ष थी से बढ़कर 25—30 वर्ष हो गयी है। इसके पीछे मूल रूप से हमारे समाज की सास्कृतिक विरासत की बहुत बड़ी भूमिका हैं। सस्कृति तथा नये आर्थिक द्वाचे ने मिलकर भारतीय नारी के जीवन को एक नये आर्थिक सामाजिक सकट में डाल दिया है।

साक्षात्कारो पर आधारित

दहेज हत्या -

पिछले दो दशक पूर्व तक दहेज हत्याये उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रो में ही मुख्य रूप से होती थी। स्वतत्रता प्राप्ति के इस पाचवे दशक में स्त्रियों ने जहाँ स्वतत्रता समानता तथा सत्ताकरण के प्रश्न की मुहिम चला दी वही बुनियादी स्थिति में महिलाओं का सामाजिक स्तर न केवल गिरा है बल्कि उसे अनेक तरह की सामाजिक विकृतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें दहेज हत्या, भ्रूण हत्या तथा बलात्कार प्रमुख है। उ०प्र० में ग्रामीण सामाजिक सरचना में विवाह एक आवश्यक सामाजिक-प्रक्रिया है किन्तु 1970 के पश्चात इस विचारधारा में थोडा—2 परिवर्तन आया और विवाह को आवश्यकता की मूल विचारधारा से हटकर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाने लगा।

महिलाओं के साथ हिसात्मक व्यवहार हमारी अलिखित सामाजिक सहिता है। इसका कार्य व्यापार हमारी आपसी समझ का नमूना है। स्वतंत्रता के इस पाचवे दशक में महिलाओं के प्रति न केवल हिसा में विस्तार हुआ है अपितु हिसात्मक बिन्दुओं में भी विस्तार हुआ है, हिसा के नये क्षेत्रा खुले हैं। यह हिसात्मक प्रक्रिया कुछ तो नारीवादी चेतना और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की टकराहट के कारण होते हैं। और कुछ सामाजिक प्रक्रिया का अग होते हैं। राजस्थान की साथिन भवरी देवी के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार इसका उदाहरण है दूसरी तरफ हिसा की अन्य गतिविधियों सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। आकड़े बताते हैं कि दहेज हत्याये 1987 से 1997 के मध्य अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ी है। 6 जुलाई 1997 को चदौली की एक युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी किन्तु छान बीन के पश्चात यह हत्या दहेज के संदिग्ध घेरे में आ गयी।

-16- 31- 21- 1116/01 14112 LOSUIS 93/ADI 111 WELLER THE THE THE THE THE मूल/दितीय, तृताय-दोना-र न्यायाश्चय । यान्यानायां व । अय प्रयम सूचना का रिपोड रण्य तिषि-तंत्रह की बारा 154 के अन्तपत पुरित्त द्वारा इत्त्वधप क्रम बाम या म मध्यम क्री बच्चा धूरे 773093 104/97 परता स्थल, दिशा और पुलित स्तेशत से दूरा पुलिश का रा ते भेने काने का किन तका दन यास ६ हर तक्षर या अंगुद्ध का चिन्हु सेना चाहिय और इसकी ग्रीन्ट कितारा जाप्रातातात भेठ र とにはいいいかいと

ALL PART ALL

सिरीनय किंमेदन है। कि एस मा सगम्बर पृश्त रे जी बहुत टाराब है। जग है। जब रो जाए गैरी विदाई हा हमीर छर हजारी रारा. रास्र इसेट हैं कि जहरें में राधि लेकि िसी गर रोगे में विशे विद्याल जारिका ना नहीं 37 राजी लात्या विदार गायाना विदार सामान जिल्ही सर के सेहा हुं अपी अपी कर अपने राजि और २० वीरी विस्ति केर 引引河南部河湖 J.K.



# युवती की रहस्यमय मृत्यु,

चिक्या (चन्दीली),७ जुलाई(हिस)। नौगव् बाजार में गत ५ जुलाई को रहस्यम स्थिति में जहर खा लेने से विन्थ्यवासिनी देवी उर्फ मुनी देवी को मृत्यु हो गयी। आग्रेप है कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर दीं गयी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उस पुनती का मानका चृक्तिया क्षेत्र में है। इसुकी शादी तीन वर्ष पूर्व नौगढ़ जाजार में हुई थी।

हो माह पूर्व उस मुवती का गाँना हुआ था। इसके नाह भह पुत्र, मामके साका हुन सुन्ने। दुन १५ जून नो वह समुप्रत आयो । ११

हैं इस होता प्रदू की सम्मान में जहर खाने हैं इसकी मुख हो गये। इस अवती के प्रस से एक पत्र भी केंग्रस हुआ जिसमें इसने अपने मिल को सम्बोधित करते हुए लिखा है।

पत्र में लिखा गया है कि उसके पदि, स्वसुर, देवर व्या सास द्वार रंगीन टेलीबीजन, ५० बोरी सोमेंट तथा ५ इजार रुपये की माग की जा रही थी। इसका विरोध करने पर उसे प्रवाहित किया जाता रहा है। पत्र युवती की कमर में खोंसा हुआ था।

इस सम्बन्ध में पुलिस में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने शब को कब्जे में लेकर प्रोस्टमार्टम हेतू भेज दिया।

दहेज हत्या के मामले में के जाच का निर्देश

चन्दोली, प्रजाई(हसं)। पुलिस अधीक्षक नो पी त्रोबास्तव ने क्षेत्र के पुरका गांव निवासी विचय कपार सिंह की बहन हेमलता की टडेन के लिए ससुयल थालों द्वारा इत्या किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाने का जाब का निर्देश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुशार चन्दीली के पुरवा प्राप्त निवासी विजय कुमार धिह की बहन हेमलता की शादी गत तीन वर्ष पूर्व बहुआ थाना क्षेत्र के भनश्यामपुर गाव में हुई थी।

शादी में अपने सामध्ये के अनुसार गायके वालों ने लगभग दो लाख रूपये खर्च किये। प्रार्थना पत्र में विजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि दहेज में स्कूटर, बी सा आर तथा तथेत तथ्य दी बी के स्थान पर रंगीन टेलीविजन की माग की जा रही थी। स्कूटर के लिए मजबूर होकर २० हजार रूपया नकद दिया।

. बाकी सामान गीना के समय देने को बाद कही गयी। आर्थिक तगी के कारण १० मई १७ वो गीना में मांगे गये सामान को दिया नहीं जा सका। इम्प्रां लेकर ससुराल में इंमलता को प्रताहित किया जा; लगा। १८ जून १७ को विजय कुमार सिंह जर अपनी बहन से मिलने गय तो इमलता ने उन्हें राका बताया कि ससुराल बालों को बाद रंगीन टेलीविजा एवं बी.सी आर नहीं दिया गया तो वह लोग उन्ने जान से मार डालेगें। गत दो जुलाई को समुराल । इंगलता की मृत्यु हो गयी। पूछने पर समुराल बाद ने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। आरोप कि दहेन को लेकर उस बुकती की हत्या कर । गयी।

इस सम्बन्ध में मुख्यों के भाई द्वारा दिये ? प्रार्थना यह पर पुलिस अधीकक ने मलुआ साराध को जांच का निर्देश दिया है।



नागरिको जिलाधिकारी नन्दौलीका ध्यान इस विद्यालिक करनेकी जिला प्रशासनसे प्रीमिकी और आकृष्ट किया है। 3-11-1 है। १६०५ - ८ 191-19 नोगढ़ में नव विवाहिताको रहस्यू-मेय मोत दहें जंहन्यों की जिला प्रशासनसे प्रीमिकी अरा आकृष्ट किया है। अरा नव विवाहिताको रहस्यू-

नौगढ़में गत दो माह पूर्व गौना कराकर ले जायी गयी नय विवाहिताकी गत शनिवारको जहर खानेसे रहस्यमय परिस्थितियोमें मौत हो गयी। पुलिस दहेज हत्याका मुकदमा दर्ज कर मामनेको छानबीन कर रही है।

प्राप्त जानकारीके अनुसार चिकया बाजार निवासिनी विन्यवासिनी उर्फ मुन्नी देवी का विवाह नौगढ कम्न्नेमें एक युवकके साथ तीन वर्ष पूर्व हुआ था। उम्म्का गौना गन दो माह पूर्व हुआ। गौनाके बाद कुछ दिन समुरालमें रहकर वह पुन: अपने मायले अग्मी भी नथा पान जुनको पुन. ससुराल गर्या। गन शनिशास्त्री रानमें उसे बेहोशीकी हालतमें चिकया स्थित राजकीय अस्पतालमें उसके ससुराल वालो । पहुना । जह । डाक्टरोने उसे भृत भोषित कर दिया। डाक्टरावा भूवनापर अस्पताल पहुनी पुलिसने भृत विनाहित को कमरमें साडीके अन्दर छिपाकर रखे गये पक्षण बरागद किया जिसके आधारपर परि, स्पास, ससुर, देवरके खिलाफ दहेज हरयाक। भुक्षका पर्ज किया गया।

णिताके उाम सम्बाधित पत्रमे मृत विक्यवासिनी अपो मी साम मसुर और देवरपर रगीन टी बी, ५० बोरी सीमेंट और पाम हजार रुपये नगद पारकेसे न नोपर उत्पीदित करनेका आरोप नामया है। पट एके बारसे मृत विवाहिताके ससुरालके सभी लोग गायब है। पृल्यित शंत्राधिकारी चिक्रया और बाना श्यक्ष नौगढ़ने उसके पांतके घरमें राला लगा दिया है। निषय संस्था अन्तरसंसदीय संघ के 97 के सर्वेक्षण के अनुसार 1988 में पूरी वृश्वाया में उच्च पदों पर (संसदीय सीटो) 14 6% महिलाएँ थी, जनवरी '97 में य नख्या पटकर 11 7% रह गई।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पिटलक ओपिनियन के सर्वेक्षण पर आधारित विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से रगण्ट है कि विश्व में स्वीडन की ससद में सर्वाधिक 40 4% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व वाला देश मोरक्को है वहाँ की ससद में महिलाएँ गहुज () 6% है। प्रोरक्को की 333 सदस्यों वाली ससद में महज दो महिलाएँ है।

कुछ प्रमुख देशों मे वहाँ की रासद मे गहिलाओं का प्रतिनिधित्व

| ₫!(){H)<br> | देश             | वुल सीट | महिलाएँ | प्रतिशत |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 01          | स्वाडन          | 349     | 141     | 40 4    |
| 0, -        | नीर्व           | 165     | 65      | 39 4    |
| -71)        | भिन्तिण्ड       | 200     | 67      | 33 5    |
| ()4         | <b>देनभार्क</b> | 179     | 59      | 33 0    |
| 05-         | रालेण्ड         | 150     | 47      | 31 3    |
| (h          | न्यूजीलैग्ड     | 120     | 35      | 29 2    |
| 07 -        | नर्मनी          | 672     | 176     | 26 2    |

| 08-  | स्पेन              | 350  | 86  | 24 6                                                                                                            |        |
|------|--------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 00-  | चीन                | 2978 | 626 | 21 0                                                                                                            |        |
| 1()- | स्विट जरलैण्ड      | 200  | 42  | 21 0                                                                                                            |        |
| 11-  | वियतनाम            | 395  | 73  | 18 5                                                                                                            |        |
| 12-  | कनाडा              | 295  | 53  | 18 0                                                                                                            |        |
| 1.4  | आस्ट्रेलिया        | 148  | 23  | 15 5                                                                                                            |        |
| 14-  | जिम्बा <b>व</b> वे | 150  | 22  | 14 7                                                                                                            |        |
| th   | र्गिथसको           | 500  | 71  | 14 2                                                                                                            |        |
| 16   | पोलैण्ड            | 460  | 60  | 13 0                                                                                                            |        |
| 1,   | <b>ए</b> अनेशिया   | 500  | 63  | 12 6                                                                                                            |        |
| 18-  | कोलम्बिया          | 163  | 19  | 11 7                                                                                                            |        |
| 19   | अगेरिका            | 435  | 51  | 11 7                                                                                                            |        |
| 20-  | फिरीपीन्स          | 203  | 22  | 10 8                                                                                                            |        |
| 21-  | स्व                | 450  | 46  | 10 2                                                                                                            |        |
| 22   | जाम्बिया           | 155  | 15  | 9 7                                                                                                             |        |
| 23   | सीरिया             | 250  | 24  | 9 6                                                                                                             |        |
| 24-  | ब्रिटेन            | 651  | 62  | 9 5                                                                                                             |        |
| 25   | बाग्लादेश          | 330  | 30  | 9 1                                                                                                             |        |
| 26-  | मलेशिया            | 192  | 15  | 7 8                                                                                                             |        |
|      | [गर्ली             | 120  | 9   | 7.5                                                                                                             |        |
| 28-  | ५ गराइल            | 120  | 9   | 7 5                                                                                                             |        |
| 29   | भारत               | 545  | 39  | 7 2 *                                                                                                           |        |
| 30   | ग्राजील            | 513  | 34  | 6 6                                                                                                             |        |
| 31   | फांस               | 577  | 37  | 6 4                                                                                                             |        |
| 32-  | यूनान              | 300  | 19  | 6 3                                                                                                             |        |
|      |                    |      |     | andreadhre inter-other experience, andre experience andre exter south action action action action action action | ON THE |

<sup>।</sup> नीर भारत के सन्दर्भ में वर्तमान लोकसभा में यह प्रतिक्रत लक्षम 8% हो वया है।

| 30               | बेनेजुएला | 203 | 12 | 5 9 |
|------------------|-----------|-----|----|-----|
| 34-              | थाइलैण्ड  | 393 | 22 | 5 6 |
| 15 -             | जापान     | 500 | 23 | 4 6 |
| 16-              | मिश्र     | 454 | 9  | 2 0 |
| <del>1</del> 7 - | मोरक्को   | 333 | 2  | 0 6 |
|                  |           |     |    |     |

[ II II PO के दर्भका मर आधारित]

इस तालिका से स्पष्ट है कि द0 एशियाई देशों मे इण्डोनेशिया 12 6% महिला प्रतिनिधियों के साथ तथा बाग्लादेश 9 1% महिला प्रतिनिधियों के औसत के साथ भारत से बेहतर स्थिति मे है भारत में वर्तमान लोकसभा चुनावों मे महिलाओं दी। भागीदारी लगभग 8% हो गयी है।

तालिका से यह भी स्पष्ट है कि स्वीडन, नार्व, फिनलेण्ड और डेनमार्फ ग भीठलाओं को विधायिका मे 33% या उससे अधिक स्थान प्राप्त है। हालेण्ड, न्यूजीलेण्ड, जर्मनी, स्पेन, चीन और स्विटजरलेण्ड में 20% से 32% स्थानों पर महिला सासद है। 10% से कम महिला सासद- जाम्बिया, सीरिया, ब्रिटेन, बाग्लादेश, भलेशिया, चिला, इजराइल, भारत, बाजील फांस, यूनान, केनेनजुएला, थाइलेण्ड, जापान, भिश्र और मोरक्को में हैं। स्पष्ट है कि जापान और फास। जैसे उन्नत देशों में भी रामनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का कम इस्तकोप दिखाई देता है।

रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में दस देश ऐसे भी हैं जहाँ की संगद मंगी भी भीहला प्रतिनिधित्य से पूरी तरह से विवित है - ये देश है- संयुक्त अगब अगीरात, कुवैत, न्यू बिनी पापुआ, टॉबा आदि। 97 के अर्न्तससदीय सर्वक्षण गए की रिपोर्ट के अनुसार सर्वक्षण किए बये 106 देशों में बांग्सादेश महिला प्रतिनिधियों के स्थान की दृष्टि से 52वें स्थान पर तथा भारत 65वें स्थान पर था। अर्जन्दीना 25 3° महिला सदस्यों के गाय विश्व में ग्यारहवें नम्बर पर हैं।

TABLE 11 1

INDEX OF DEVELOPMENT AND INDEX OF WOMEN DEVELOPMENT FOR
THE DIFFERENT DISTRICTS OF UTTAR PRADESH A REGIONAL ANALYSIS

| REGION / DISTRICT | CPR    | FEMALE             | SEX   | LITERACY | WPR   | WPR    | ".OF HH   | %OF HH           | %OF HH |
|-------------------|--------|--------------------|-------|----------|-------|--------|-----------|------------------|--------|
|                   | 91 92  | AGE AT<br>MARRIAGE | RATIO | (F)      | MALE  | FEMALE | WITH ELE. | WITH DK<br>WATER | WITH   |
|                   | INDI 1 | IND 2              | E ONI | IND-4    | INO 5 | IND 6  | IND 7     | IND 8            | IND 9  |
|                   | 1991   | 1991               | 1991  | 1991     | 1991  | 1991   | 1991      | 1991             | 1991   |
| WESTERN REGION    |        |                    |       |          |       |        |           |                  |        |
| 1 Bijnor          | 35 40  | 19 00              | 871   | 26 97    | 47 90 | 3 02   | 28 53     | 85 47            | 38 85  |
| 2 Moradabad       | 38 70  | 18 40              | 852   | 18 34    | 50 08 | 2 37   | 20 80     | 79 44            | 30 87  |
| 3 Badaun          | 31 30  | 16 80              | 810   | 12 82    | 54 03 | 1 58   | 11 27     | 66 52            | 26 16  |
| 4 Rampur          | 39 40  | 14 70              | 858   | 15 31    | 52 42 | 2 34   | 27 60     | 82 34            | 53 05  |
| 5 Bareitty        | 32 80  | 17 60              | 839   | 19 85    | 51 65 | 1 40   | 24 06     | 80 64            | 38 74  |
| 5 Pilibhit        | 31 10  | 17 10              | 853   | 17 22    | 52 08 | 1 80   | 15 20     | 83 25            | 20 58  |
| 7 Shahjahanpur    | 28 20  | 16 70              | 816   | 18 59    | 45 06 | 5 10   | 14 30     | 57 28            | 20 62  |
| 8 Saharanpur      | 30 30  | 18 50              | 851   | 28 10    | 51 50 | 3 45   | 38 13     | 88 96            | 30 23  |
| 9 Muzattarnagar   | 34 40  | 18 00              | 850   | 29 12    | 51 05 | 5 42   | 31 10     | 92 00            | 27 56  |
| 10 Meerut         | 36 90  | 18 50              | 852   | 35 62    | 49 23 | 3 93   | 45 36     | 91 71            | 34 56  |
| 11 Bulandshahar   | 31 40  | 17 90              | 855   | 24 30    | 47 04 | 2 73   | 24 78     | 86 84            | 23 21  |
| 12 Aligarh        | 27 40  | 17 90              | 8-2   | 27 17    | 47 90 | 3 02   | 19 68     | 70 18            | 17 08  |
| 13 Mathura        | 31 90  | 17 30              | 816   | 23 04    | 47 87 | 3 26   | 21 03     | 56 75            | 14 56  |
| 14 Agra           | 41 30  | 16 10              | 832   | 20 a3    | 48 15 | 2 25   | 36 57     | 50 49            | 27 10  |
| 15 Etah           | 30 90  | 17 10              | 82-   | 22 91    | 50 58 | 1 72   | 10 60     | 57 89            | 12 85  |
| 16 Mainpuri       | 30 30  | 16 90              | 833   | 33 05    | 49 16 | 1 10   | 10 82     | 56 25            | 1071   |
| 17 Farrukhabad    | 33 10  | 17 10              | 835   | 31 97    | 45 06 | 5 10   | 14 34     | 50 18            | 18 11  |

| REGION / DISTRICT  | CPR    | FEMALE   | SEX   | LITERACY       | WPR           | WPR      | %OF HH         | %OF HH         | %OF HH    |
|--------------------|--------|----------|-------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------|
|                    | 91 92  | AGE AT   | RATIO | (F)            | MALE          | FEMALE   | WITH ELE       | WITH DK        | WITH TOIL |
|                    |        | MARRIAGE |       |                | IND 5         | IND 6    | IND 7          | WATER          |           |
|                    | INDI-1 | IND 2    | IND-3 | IND-4          |               | 1991     | 1991           | IND 8          | IND 9     |
|                    | 1991   | 1991     | 1991  | 1991           | 1991<br>48 76 | 1 58     | 13 35          | 1991           | 1991      |
| 18 Etawah          | 32 90  | 17 00    | 831   | 38 34<br>38 81 | 47 54         | 2 80     | 53 46          | 57 88<br>92 71 | 13.       |
| 19 Ghaziabad       | 34 90  | 18 20    | 832   | 34 93          | 50 89         | 2 92     | 44 82          |                | 43        |
| 20 Haridwar        | 28 40  | 17 50    | 846   |                | 48 44         | 41 55    | 20 85          | 89 68          | 32,       |
| 21 Firozabad       | 28 80  | 17 50    | 832   | 29 85          | 48 44         | 41 55    | 20 65          | 66 63          | 16.       |
| CENTRAL REGION     | 1      |          |       | 15.00          | 55.05         | 2 94     | 0.11           | 00.01          |           |
| 22 Sitapur         | 31 60  | 16 60    |       | 16 90          | 55 06         |          | 8 11<br>7 57   | 30 61          | 8.4       |
| 23 Hardoi          | 31 70  | 16 60    | 818   | 19 75          | 54 00         | 2 97     |                | 31 11          | 10.       |
| 24 Unnao           | 33 60  | 17 40    | 873   | 23 62          | 52 51         | 5 96     | 11 57          | 29 98          | - 1       |
| 25 Lucknow         | 37 60  | 19 10    | 866   | 46 88          | 48 39         | 5 94     | 50 19          | 63 93          |           |
| 26 Barabankı       | 35 90  | 15 40    | 858   | 15 41          | 52 23         | 9 87     | 8 86           | 34 42          | 7.3       |
| 27 Rai Bareli      | 33 90  | 15 60    | 931   | 21 01          | 50 53         | 11 07    | 12 45          | 36 60          | 0,6       |
| 28 Kanpur(D)       | 32 80  | 18 10    | 843   | 35 92          | 45 58         | 2 86     | 8 88           | 37 78          | 6.1       |
| 29 Kanpur          | 38 20  | 17 00    | 824   | 58 42          | 50 00         | 4 31     | 66 38          | 82 39          | 63,       |
| 30 Fathepur        | 36 20  | 17 50    | 882   | 27 25          | 50 56         | 11 41    | 9 38           | 31 85          | 7.        |
| 31 Lakhimpur Kheri | 37 10  | 16 70    | 842   | 16 35          | 55 39         | 2 35     | 10 66          | 59 73          | 9         |
| BUNDELKHAND REGION |        | 1        |       | * 5            | 45.55         |          |                |                |           |
| 32 Jalaun          | 38 10  | 16 30    | 829   | 31 60          | 49 03         | 6 24     | 19 85          | 57 <i>7</i> 7  | 17.3      |
| 33 Hamirpur        | 42 50  | 15 70    | 841   | 20 88          | 51 02         | 12 14    | 11 89          | 32 17          | 10,1      |
| 34 Banda           | 35 40  | 15 50    | 841   | 16 44          | 51 38         | 1771     | 10 23          | 37 40          |           |
| 35 Lairtpur        | 43 00  | 14 60    | 863   | 16 62          | 52 59         | 9 70     | 12 93          | 36 11          | 8 (       |
| 36 Jhansi          | 44 10  | 17 50    | 863   | 33 76          | 48 20         | 9 21     | 34 25          | 48 89          | 22.4      |
| HILL REGION        | -      |          |       |                |               |          |                |                |           |
| 37 Uttarkashi      | 49 10  | 17 20    | 918   | 23 57          | 50 70         | 45 00    | 38 89          | 68 84          | 19 (      |
| 38 Dehra Dun       | 39 90  | 20 20    | 843   | 59 26          | 50 66         | 10 80    | 72 27          | 88 40          | 52 9      |
| 39 Tehri Garhwal   | 34 30  | 17 40    | 1058  | 26 41          | 42 99         | 36 38    | 30 43          | 69 59          | 11 :      |
| 40 Garhwal         | 36 20  | 18 60    | 1060  | 49 44          | 40 67         | 23 65    | 34 83          | 74 10          | 141       |
| 11 Chamoli         | 44 00  | 17 50    | 1003  | 40 37          | 40 30         | 32 80    | 31 41          | 75 30          | 11 !      |
| 12 Pithoragarh     | 43 30  | 17 70    | 985   | 38 37          | 45 52         | 36 49    | 24 68          | 58 87          | 91        |
| L3 Almora          | 37 50  | 17 80    | 1057  | 39 60          | 41 85         | 38 71    | 28 68          | 63 97          | 8.8       |
| 4 Vantal           | म्बर्ध | '# 301'  | ₹'II' | ٠. T - عار     | ज्य मा        | ין זב דד | म् मा          | 33 20)         | 35 3      |
| ASTERN REGION      |        |          |       |                |               |          |                |                |           |
| 5 Bahraich         | 33 30  | 15 40    | 841   | 10 73          | 52 06         | 11 35    | 7 12           | 54 92          | 69        |
| 5 Gonda            | 29 20  | 14 60    | 873   | 12 58          | 54 16         | 8 84     | 9 22           | 55 63          | 6 1       |
| 7 Siddharthnanar   | 32 90  | 15 40    | 913   | 11 84          | 48 73         | 13 43    | 7 38           | 69 62          | 3.5       |
| 3 Maharajganj      | 29 00  | 15 00    | 909   | 10 28          | 51 61         | 14 79    | 17 17          | 88 99          | 63        |
| ) Bast             | 30 70  | 14 00    | 916   | 17 82          | 49 15         | 1 29     | 10 44          | 72 92          | 95        |
| ) Gorakhpur        | 32 80  | 15 00    | 929   | 24 49          | 44 28         | 8 44     | 23 92          | 83 89          | 14 3      |
| Deoria             | 37 20  | 15 50    | 967   | 18 75          | 45 66         | 8 76     | 9 86           | 83 17          | 54        |
| Faizabad           | 25 90  | 14 20    | 924   | 22 97          | 42 21         | 16 05    | 13 39          | 69 97          | 80        |
| Sultanpur          | 33 20  | 13 70    | 934   | 20 84          | 42 21         | 16 50    | 14 36          | 42 70          | 46        |
| Pratapgarh         | 35 70  | 14 70    | 924   | 20 48          | 45 40         | 12 52    | 10 69          | 32 95          | 3 6       |
| Aliahabad          | 33 80  | 17 00    | 875   | 23 45          | 46 55         | 14 40    | 25 66          | 43 89          | 16 4      |
| Jaunpur            | 34 30  | 14 90    | 994   | 22 39          | 42 66         | 8 16     | 19 85          | 57 77          | 173       |
| Azamgarh           | 29 90  | 14 70    | 1007  | 22 67          | 43 83         | 8 98     | 17 27          | 85 23          | 61        |
| Mag                | 32 20  | 15 00    | 974   | 27 86          | 44 14         | 11 08    | 25 83          | 86 12          | 100       |
| Balka              | 32 20  | 16 00    | 946   | 26 13          | 42 32         | 9 13     | 17 42          | 77 16          | 11.1      |
| Ghazipur           | 34 90  | 15 50    | 957   | 24 38          | 43 73         | 9 55     | 11 84          | 55 35          | 78        |
| Varanasi           | 35 20  | 15 70    | 896   | 28 87          | 46 06         | 9 58     | 35 33          | 43 54          | 21.5      |
| Mirzapur           | 32 90  | 15 40    | 883   | 22 32          | 48 73         |          |                |                | 98        |
| Sonebhadra         | 35 50  | 15 00    | 862   | 18 65          | 52 89         | 13 43    | 21 77<br>19 39 | 34 58<br>36 71 | 15 9      |
|                    |        | 13 00    | 902   | TH MAI         | SZNU          | 27 151   | 10 701         | 75 /11         |           |

सुधाम भोजी के 'जेंडर प्रोपारल कर-प्रदेश' नकनर 1996 से प्राप्त आनार

TABLE 11 1 (a)
DISTRICT WISE RANKS ON DEVELOPMENT INDEX (DI)
AND INDEX OF WOMEN DEVELOPMENT (IWD)

| REGIONDISTRICT     | DEV INDX | RANK | IWD  | RANK |
|--------------------|----------|------|------|------|
| WESTERN REGION     |          |      |      |      |
| 1 Bijnor           | 10 18    | 16   | 2 45 | 43   |
| 2 Moradabad        | 9 00     | 23   | 2 02 | 56   |
| 3 Badaun           | 7 56     | 47   | 1 64 | 62   |
| 4 Rampur           | 10 30    | 15   | 1 68 | 61   |
| 5 Bareilly         | 9 06     | 21   | 1 94 | 57   |
| 6 Pilibhit         | 7 90     | 38   | 1 85 | 59   |
| 7 Shahjahanpur     | 7 52     | 48   | 2 19 | 52   |
| 8 Saharanpur       | 10 14    | 17   | 2 50 | 41   |
| 9 Muzaffarnagar    | 10 05    | 18   | 2 70 | 32   |
| 10 Meerut          | 11 22    | 13   | 2 83 | 24   |
| 11 Bulandshahr     | 8 84     | 27   | 2 25 | 50   |
| 12 Aligarh         | 8 03     | 34   | 2 39 | 47   |
| 13 Mathura         | 7 68     | 42   | 2 22 | 51   |
| 14 Agra            | 9 52     | 20   | 2 35 | 49   |
| 15 Etah            | 7 01     | 55   | 2 06 | 54   |
| 16 Mainpuri        | 7 15     | 52   | 2 37 | 48   |
| 17 Farrukhabad     | 7 97     | 36   | 2 72 | 30   |
| 18 Etawah          | 7 74     | 40   | 2 62 | 37   |
| 19 Ghaziabad       | 11 93    | 8    | 2 83 | 25   |
| 20 Haridwar        | 10 85    | 14   | 2 65 | 34   |
| 21 Ferozabad       | 11.89    | 9    | 6 11 | 3    |
| CENTRAL REGION     |          |      |      |      |
| 22 Sitapur         | 6 18     | 63   | 1 92 | 58   |
| 23 Hardoi          | 6 38     | 62   | 2 03 | 55   |
| 24 Unnao           | 7 04     | 53   | 2 50 | 40   |
| 25 Lucknow         | 12 31    | 5    | 3 48 | 12   |
| 26 Barabankı       | 6 89     | 59   | 2 44 | 4-1  |
| 27 Rae Bareli      | 7 31     | 50   | 2 78 | 27   |
| 28 Kanpur Dehat    | 6 92     | 58   | 2 72 | 31   |
| 29 Kanpur          | 14 42    | 2    | 3 64 | 10   |
| 30 Fatehpur        | 7 60     | 45   | 3 16 | 18   |
| 31 Lakhimpur Kheri | 6 92     | 57   | 1 85 | 60   |
| BUNDELKHAND REGION |          |      |      |      |
| 32 Jalaun          | 8 55     | 29   | 2 77 | 28   |
| 33 Hamirpur        | 7 69     | 41   | 2 88 | 22   |
| 34 Banda           | 7 75     | 39   | 3 23 | 15   |
| 35 Lalitpur        | 7 34     | 49   | 2 42 | 45   |
| 36 Jhansi          | 9 95     | 19   | 3 20 | 16   |
| HILL REGION        |          |      |      |      |
| 37 Uttar Kashi     | 13 52    | 3    | 6 18 | 2    |
| 38 Dehra Dun       | 15 10    | 1    | 4 48 | 9    |
| 39 Tehri Garhwal   | 11 61    | 12   | 5 49 | 6    |
| 40 Garhwal         | 11 79    | 11   | 5 22 | 7    |
| 41 Chamoli         | 12 12    | 7    | 5 68 | 5    |
| 42 Pithoragarh     | 11 83    | 10   | 5 97 | 4    |
| 43 Almora          | 12 16    | 6    | 6 23 | 1    |
| A4 Na nital        | 12 56    | 4    | 3 90 | 9    |

| REGIONDISTRICT    | DEV INDX | RANK | IWD  | RANK       |
|-------------------|----------|------|------|------------|
| EASTERN           |          |      |      |            |
| 45 Bahraich       | 6 95     | 56   | 2 41 | 46         |
| 46 Gonda          | 676      | 60   | 2 19 | 50         |
| 47 Siddharthnagar | 7 25     | 51   | 2 64 | <b>C</b> 5 |
| 48 Maharajoanj    | S 13     | 32   | 2 69 | 33         |
| 49 Bastı          | 6 71     | 61   | 1 64 | 63         |
| 50 Gorakhpur      | S 70     | 28   | 2 63 | 26         |
| 51 Deoria         | 7 63     | 43   | 2 47 | 42         |
| 52 Faizabad       | S C4     | 33   | 3 24 | 14         |
| 53 Sultanpur      | 7 62     | 44   | 3 17 | 17         |
| 54 Pratapgarh     | 704      | 54   | 2 84 | 23         |
| 55 Allahabad      | 8 92     | 26   | 3 27 | 13         |
| 56 Jaunpur        | 8 24     | 31   | 2 51 | 39         |
| 57 Azamgarh       | 7 94     | 37   | 2 59 | 38         |
| 58 Mau            | 8 99     | 25   | 3 00 | 20         |
| 59 Ballia         | 9 28     | 30   | 2 81 | 26         |
| 60 Ghazipur       | 7 58     | 46   | 2 76 | 29         |
| 61 Varanası       | 9 34     | 22   | 2 94 | 21         |
| 62 Mırzapur       | 8 03     | 35   | 3 04 | 19         |
| 63 Sonebhadra     | 9 00     | 24   | 3 61 | _ 11       |

'सुधारु ओशी के "जैडर भोद्राद्वर उत्तरप्रदेश" नवस्वर १४१८ से मार शांदरे

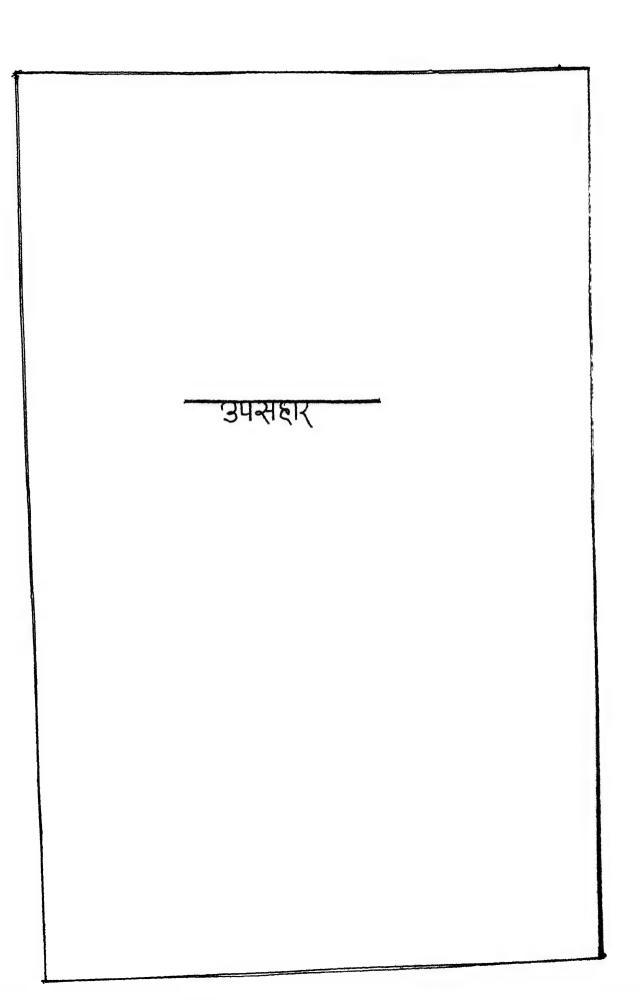

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त बीते 50 वर्षों में अगर महिलाओं की स्थिति को रेखांकित किया जाय तो यह स्वतंत्रता, समानता तथा लैंगिक न्याय जैसे बिन्दुओ पर आज भी निराशाजनक स्थिति में ही है। यद्यपि एक समय था जब वर्ग और लिंग के आधार पर कोई विमाजन नहीं था किन्तु धीरे-धीरे जिन बिन्दुओं पर स्त्रियों ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारम्भ किया वह उनकी नियति बन गयी। इस नियति को स्त्रियो ने केवल स्वीकार किया अपित् आत्मसात कर लिया। यद्यपि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता को मात्-प्रधान सम्यता की सज्ञा दी जाती है किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस समाज मे सुगठित राजतत्र के लक्षण परिलक्षित हो वहाँ मातृ-सत्ता का होना विरोधामास से अधिक कुछ नही है। यदि सिन्ध कालीन सभ्यता मे ऐसे लक्षण दिखतं भी है तो ये परिवार तथा धर्म की सीमा तक ही रहे होगे। जहाँ तक आर्य स्त्रियो का प्रश्न है पितृसत्तात्मक परिवारो ने उन पर काफी हद तक अपना नियत्रण रखा। हलाकि उस चरवाही अर्थव्यवथा में स्त्रियों को सक्रिय उत्पादक भूमिका का अत्यधिक महत्व था। समय के साथ धीरे-2 खेतिहर अर्थव्यवस्था विकसित हुई। 600 ई0पू० तक वर्ग तथा जाति का भेद पैदा हो चुका था। ब्राह्मण वर्ग एक बडी ताकत के रूप मे उमर चुका था। यह वर्ग समस्त समाज की भूमिका निर्धारित करने तथा उसे सचालित करने का कारक बना। यहीं से स्त्रियो के लिए कार्यो का विशेष बटवारा तथा उसकी भूमिका का निर्धारण प्रारम्भ हो गया। यही समय था जब स्त्रियो की सक्रिय भूमिका पर नियत्रण लगाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। इसके अनेक कारण थे। इसमे सबसे प्रमुख था व्यक्तिगत सम्पत्ति का विकास और इसके उत्तराधिकार का प्रश्न। यही से स्त्रियों की यौनिकता पर नियत्रण स्थापित किया गया। इसके लिए अत्यत आवश्यक था कि इसके मनोवैज्ञानिक आधार विकसित किये जाये। यह आधार विचार धारा के स्तर पर परम्पराओ तथा कानुनो के स्तर पर तथा शासन के स्तर पर सुगढित तथा सुनियोजित रूप से विकसित किये गये। राजतत्र के विकास तथ उत्तराधिकार की सुनिश्चितता ने जिस कालखण्ड में स्त्री की स्वतत्रता पर प्रतिबध लगाया वह उत्तर वैदिक काल से लेकर स्वतत्रता प्राप्ति के पूर्व तक एक सीध ी रेखा मे विकसित होती रही।

मौर्यकालीन राजतत्रीय ढाँचे मे महिलाओं का सुनियोजित शोषण प्रारम्म हुआ। कौटिल्य के निरकुश नियमों ने एक तरफ राज्य के हित के लिए महिलाओं का अपमानजनक उपयोग किया वही दूसरी तरफ सामान्य मध्यम वर्गीय स्त्री की बची खुची स्वतत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस काल तक आते—आते पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने निरकुश तथा स्वेच्छाचारी रूप मे प्रकट हुई। फलस्वरूप महिलाओं को पुरूषों की सम्पत्ति के रूप मे देखा जाने लगा। महिलाये धीरे—2 सम्पूर्ण सामाजिक पिरप्रेक्ष्य से अलग कर दी गयी। मौर्य कालीन सदर्भों मे महिलाओं पर अकुश शासन तथा कानून के स्तर पर किया गया किन्तु गुप्त काल तक आते—आते पितृसत्तात्तमक परिवारों ने महिलाओं पर विचारधारा के स्तर पर नियत्रण स्थापित करना प्रारम्म किया। यह कार्य उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे ग्रथों के चरित्रों के माध्यम से करने का प्रयास किया। जिसमें उन्हें अत्यत सफलता मिली। यही कारण था कि यह काल भारतीय नारी के आदर्श को सृजित करने वाला काल बन गया। इस काल मे आदर्श महिला चरित्र की जो परिकल्पना की गयी वो आज तक स्थापित है। सभी परम्परावादी पितृसत्ता को जैवकीय रूप से निर्धारित मानते है। पुरूष का पुरूषत्व और नारी का नारित्व जैविकीयता पर आधारित नहीं है बिल्क यह तो लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय महिलाओं से सम्बन्धित जो विषय विचारणीय ने जिन पर राष्ट्रीय नेताओं ने अनेक विचार प्रस्तुत किये वो सभी विषय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उतने मुखर नहीं रह गये थे फिर भी महत्वपूर्ण हिन्दू कोड बिल' के पश्चात दहेज निरोधक कानून जैसी सबैधानिक प्रक्रिया इस बात का प्रबल सकेत थी कि भारतीय राष्ट्रीय सरकार महिला विषयक प्रश्नो पर उदासीन नहीं थी। यही कारण था कि सामाजिक समानता का प्रश्न महिलाओं के सदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण रहा।

उत्तर प्रदेश का सामाजिक एव सास्कृतिक वातावरण, इसके लगमग समी क्षेत्रों में समान है। नगरीय एव ग्रामीण दोनों ही स्तरों पर महिलाओं एव बालिकाओं की उपेक्षा यहाँ की सामान्य जीवन शैली है। शिक्षा से लेकर सम्बलिगत अधिकारों तक उसे दूसरे श्रेणी की नागरिकता प्राप्त है। कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाता है। उठ प्रठ के समी क्षेत्रों में व्यवस्था के इस स्वरूप को सामाजिक समझदारी के साथ उपरोक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपों में बड़े पैमाने पर 'स्वीकार किया जाता है। पारिवारिक पदानुक्रम में पुरुष सदैव ऊपर रहता है। इसलिए उत्तर—प्रदेश पितृ सन्नात्मक व्यवस्था का सबसे उपयुक्त रूप है। यही कारण है कि यहाँ सामाजिक पिछडापन आज भी अपने मूल रूप में अनेक विसगतियों के साथ विद्यमान है। उदाहरण के लिए दहेज को ही ले। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनने के बाद भी दहेज स्त्री जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1952 तक दहेज हत्याये समाचार पत्रों के पृष्ठों का अग नहीं थी किन्तु शिक्षा पूँजीवादी सगठन तथा महिला विकास की विसगतियों के साथ दहेज हत्याये से जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस कानून के बनने के पश्चात दहेज तथा दहेज सम्बन्धी अन्य अपराओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला सम्बन्धी जिन दो कुप्रथाओं ने प्रमुख रूप से अपना स्थान बनाया है उनमें दहेज—हत्या तथा भ्रूण—हत्या प्रमुख हैं जबिक दोनों ही अपराधों के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाये हैं।

उत्तर—प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यह सामाजिक विकृतियाँ अपने पूर्ण प्रभावी तरीके से परिलक्षित है। महिलाओं के प्रति हिसात्मक व्यवहार हमारी अलिखित सामाजिक। इसका कार्य व्यापार हमारी आपसी समझ का नमूना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के प्रति हिसात्मक व्यवहार में पर्याप्त वृद्धि हुई है ओर हिसा के नये क्षेत्र खुले हैं।

आधुनिक विचारधारा तथा जीवन—पद्धित से परिवारों में तनाव बढा है फलस्वरूप पित—पित के रिश्तों में टकराहट आयी है। कारण है कि भारतीय न्यायालयों में लिम्बत मुकदमों में तलाक से सम्बन्धित मुकदमों की सख्या सबसे अधिक है। तलाक कानूनों ने जहाँ परिवारों के टूटने के दृश्य प्रस्तुत किये हैं वहीं महिलाओं की स्थिति को अत्यत जिटल बना दिया है। तलाक के अधिकाश मामलों में वैचारिक टकराव के कारण नविवाहिताओं को पारिवारिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है। पिछले 50 वर्ष इस क्रूरता के साक्षी हैं।

प्रत्येक देश और समाज में महिलाये पूरुषों की तुलना में कठिन श्रम तथा दोहरे दायित्व का निर्वहन करती हैं। परिवार के लिए किये गये इस असाध्य श्रम के बाद भी उनके प्रति परिवार का रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहता है। भारत चूँिक कृषि—प्रधान देश है अत यहाँ महिलाए बड़ी सख्या में कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं किन्तु उन्हें उत्पादन के बिन्दुओं से जोड़कर नहीं देखा जाता। यहीं कारण है कि उन्हें साधनों के सचालन तथा नियत्रण का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा के विकास के साथ महिलाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर बढ़े हैं, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में। चिकित्सा, शिक्षा जैसे क्षेत्र व्यापक रूप से महिलाओं के लिए खुले हैं।

1991 की जनगणना के अनुसार उ0 प्र0 में बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है तथा उत्तर—प्रदेश की कुल जनसंख्या का 32 27% ही रोजगार युक्त है, साथ ही इसमें लिग अनुपात में भारी अन्तर है। इसके अनुसार 50 15% पुरुष तथा 14 72% महिलाये ही कार्यरत है।

स्वतत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं को राजनीति एव निर्णयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं प्राप्ति हुई है। यू एन डी पी की वार्षिक रिपोर्ट 1997 के अनुसार विकसित देशों में 12 तथा विकासशील देशों में 6 महिलाए केन्द्रीय मित्रमडल की सदस्य हैं। भारत में आज भी महिलाओं को निर्णनयन की मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। 27 विधान सभाओं में सार्वाधिक 425 विधायकों वाली उत्तर—प्रदेश विधान सभा में मात्र 18 महिलाये हैं। महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम 73 वे तथा 74 वे सविधान सशोधन पचायती राज निकायों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करना।

भारत में महिलाओं को सभी क्षेत्रों व्यवस्थामिका, न्यायपालिका और कार्य पालिका में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। महिलाओं के सामाजिक स्तर से सबधित एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में 20 वर्ष पूर्व कहा था कि भारत में राजनीतिक दलों का दावा पुरुष प्रधान है और कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर अधिकाश राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सामान्य पूर्वाग्राहों तथा सामाजिक मान्यताओं से युक्त नहीं है। वे महिला नागरिकों को पुरुषों का पिछलडगू मानते हैं। दुर्माग्यवश आज भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

इन तमाम राजनैतिक तथा सामाजिक स्थितियों के बीच कुछ महिला सगठनों, गैर सरकारी सगठनों तथा चितकों ने महिलाओं के विषय में तथा उनकी स्थितियों के लिए जिम्मेदार मूल कारणों पर विचार करना प्रारम्भ किया। इन विचारकों ने भारत में पितृसत्ना व उससे जुडे प्रश्न जेडर जाति और वर्ग को ध्यान में रखते हुए पितसत्ना के आरम्भ को समझने का प्रयास किया गया। भारत जैसे देश में जहाँ सामती अवशेष अभी बहुत मजबूत हैं में महिला मुक्ति का सवाल तथा महिला—विकास और भी अधिक जटिल है। भारत के बडे—बडे विकसित शहरों में रहने वाली महिलाये अभी भी सामती जकड़न में बधी हुई है क्योंकि वहाँ महिलाये महिला प्रश्नों के मूल बिन्दु को समझने का प्रयास नहीं करती। दूसरी तरफ स्वतंत्र नारी आन्दोलन की ताकते भी उमरकर सामने नहीं आयी हैं। किन्तु उत्तर—प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में महिलाये सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रही हैं और वहीं से उनका सबलीकरण प्रारम्भ हुआ है। उदाहरण के लिए उत्तराखण्ड के तीन प्रमुख आन्दोलन—शराब बन्दी, चिपको तथा अलग राज्य बनाये जाने की माग सभी में महिलाये सिक्रय ही नहीं अगुआ रही है। महिलाओ द्वारा सचालित इस विशाल और व्यापक आन्दोलनों के पश्चात भी उत्तराखण्ड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।

नारी आन्दोलनो की सक्रियता तथा मूल समस्याओं की समझ के पश्चात नारी चितकों ने जब स्त्री—पुरुष समानता का प्रश्न खड़ा किया और उसके लिए सघर्ष प्रारम्म किया तो इस आन्दोलन को परम्परावादियों तथा शासक दोनों ही तरफ से अपने—अपने स्तरों पर विरोध का सामना करना पड़ता है और कर रहे है। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है 33% महिला आरक्षण विधेयक का ससद में पास न होना तथा उस पर कांग्रेस प्रवक्ता अजित जोगी की टिप्पणी।

अजित जोगी का कहना था कि अगर महिलाये ससद तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगेगी तो समाज की सबसे मूलमूत ईकाई परिवार का क्या होगा।' यह नारीवाद के खिलाफ शासक वर्ग का सचेत प्रचार है जो मूल रूप से महिला विकास में बाधक तत्व हैं।

हमेशा से परिवार के नाम पर सम्बन्धों की मधुरता के नाम पर, प्रेम व करूणा के नाम पर, महिलाओं से ही बिलदान मागा गया है और इस बहाने उसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर पहलकदमी से विचेत रखा गया है। फिर भी हमारे परिवार अहकार से भरे हुए हैं।

वश के नाम पर मर मिटते हैं लोग वश पुत्रों के नाम से चलता है। पुत्रियों की अवहेलना होती है। यही पितृसत्तात्मक व्यवस्था ऊपर उठकर सार्वजनिक पितृसत्ता का रूप ले लेती हैं। इसके उदाहरण हमें काम काजी महिलाओं के अनुभवों तथा उसके अध्ययन से हमें मिलते हैं।

इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़े महिलाओं के स्वास्थ को भी प्रभावित करती है। महिलाओं के स्वास्थ सम्बन्धी आकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाओं में रक्त अल्पता, पोषक तत्वों की कमी तथा अत्यधिक कार्य—भार के कारण महिलाओं में मृत्यु—दर की अधिकता है तथा नवजात बच्चों के स्वास्थ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

महिला विकास के ये बिन्दु मूल-रूप से मध्यम वर्गीय महिलाओं से अधिक जुड़े हैं जबिक निम्न वर्ग की महिलाये अनेक स्वतन्नताओं के साथ भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक-शोषणों का शिकार होती हैं। दैनिक वेतन भोगी महिलाये हमारी सैद्धातिक समानता के दावों के विपरीत- पुरुषों से कम वेतन पाती हैं जबिक उनके काम के धन्टे अधिक हैं। उनको अपने घर तथा बाहर के काम के दायित्व को अधिक सिक्रयता से निपटाना पड़ता है। इनको सामाजिक तथा पारिवारिक दोनो ही प्रकार के शोषण का सीधे सामना करना होता है। परिवार में प्रताड़ना तथा काम के समय शोषण के साथ बलात्कार जैसी हिसा का सीधे सामना करना पड़ता है। इसिलए दिहाडी पर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए स्थितियाँ और भी विचित्र तथा विकट हैं।अब यही स्थितियाँ मध्यमवर्गीय काम—काजी महिलाओं की भी है। उन्हे प्रति—दिन शोषण तथा हिसा के विभिन्न तरीको से गुजरना पड़ता है।

दूसरी तरफ उ० प्र० की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी चिताजनक है। धर्म जहाँ व्यक्ति की आस्था के मनोविज्ञान से जुड़ा है वहीं महिलाओं के सदर्भ में यह अत्यत ही हृदयहीन और नकारात्मक भूमिका निभाता है। इस्लाम में जहाँ पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजने की बात कहीं गयी है वहीं दिन्दू धर्म अनेक परोक्ष—अपरोक्ष कुरीतियों से ग्रस्त है।

पिछले लगभग 50 वर्षों में महिलाओं तथा महिला—सगढनों ने वास्तविक समानता के सिद्धान्त पर कार्य करने की दिशा में सोचकर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की। यद्यपि व्यवहारिक समानता का प्रश्न आज भी अनुत्तरित है फिर भी महत्वपूर्ण हिन्दू कोड बिल से लेकर अनेक कानूनी अधिकार जो स्त्री की समानता की राह में महत्वपूर्ण थे स्त्रियों ने प्राप्त किये हैं। इन्हीं सदर्भों के तहत महिला समस्याओं का वैश्वीकरण भी हुआ जिससे महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर पिछले दस वर्षों में अत्यत सजगता आयी और यही कारण है कि महिला चितक अब सिर्फ समानता की बात नहीं करती बल्कि राजनैतिक सत्ताकरण की बात करती हैं। 1975 में मैम्सिकों से लेकर 1995 बीजिंग तक आते—आते महिलाये अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राजनीति में भागीदारी को विशेष महत्व दे रही है।

उत्तर—प्रदेश महिलाओं से सम्बन्धित इन सभी बिन्दुओं से पूरी तरह आन्दोलित है किन्तु यहाँ की परम्परागत सामतवादी जीवन शैली महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार देने के पक्ष में पहल नहीं करती। महिला विकास—क्रम में उठ प्रा भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पीछे हैं।

1947 में देश के स्वतंत्र होने के उपरान्त प्रदेश तथा देश में गठित नयी सरकार ने अपना कार्य प्रारम्म किया। राष्ट्रीय स्तर पर तो महिलाओं से सम्बन्धित प्रश्न मुख्य विषय बने रहे किन्तु प्रादेशिक स्तर पर इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया फलस्वरूप प्रदेश में महिलाओं के विकास की गति बहुत धीमी है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरान्त कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।

पिछले 50 वर्षों मे युग बदला है परिस्थितियाँ बदली है। सबसे अधिक समाज की आर्थिक सरचना बदली है। स्त्री के आत्मगत और वस्तुगत स्थितियों में परिवर्तन हुआ है किन्तु यह विकास गुणात्मक विकास नहीं है। महिलाए सम्पूर्ण मानव जाित का लगभग आधा हिस्सा है और किसी भी देश, राज्य व क्षेत्र के विकास के लिए यह अत्यत आवश्यक है कि वह अपनी इस आधी तुनिया को विकास की मुख्य धारा के साथ ले चले क्योंकि यदि यह आधी जनसंख्या परम्पराओं में बधी रही तो किसी भी देश, राज्य, क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में यदि महिलाओं के विकास को रेखांकित किया जाय तो निश्चित रूप से उपलिष्टि याँ दृष्टिगत होगी। शिक्षा व्यवसाय प्रशासन, निर्णयन तथा राजनीति के क्षेत्र महिलाओं के लिए व्यापक रूप से खुले हैं। साथ ही समाज की विचारधारा में भी परिवर्तन दिखता है। नयी आर्थिक सामाजिक सरचना में महिलाओं के प्रति हिसा तथा शाषण की प्रवृत्तियाँ बढी है इसलिए हमें महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को दो तरह से देखना होगा। 1 महिलाओं के विकास से सम्बन्धि । राजकीय दृष्टिकोण। दोनों ही विकास की दृष्टि और गति भिन्न—भिन्न होती है।

राजकीय दृष्टिकोण व्यापक होते हुए भी समाज द्वारा सचालित होता हैं अत राजकीय दृष्टिकोण केवल बड़ा और क्रियाशील दिखता है। वास्तव मे होता नहीं है। चूँकि इसकी सम्पूर्ण कार्यविधि समाज के लिए होती है इसिलए इसकी गित का निर्धारण भी समाज करता है। उदाहरण के लिए 1947 का वर्ष राष्ट्र निर्माण जैसे प्रमुख सवालों का वर्ष था। अत महिला विषयक प्रश्न उपेक्षित ही रहे। यदि राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्री—पुरुष भागीदारी के आकड़े एकत्रित कि ये जाये तो निश्चित रूप से महिलाओं की मागीदारी लगभग पुरुषों के समान ही होगी। किन्तु इन महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भूमिका से अलग रखा गया। विचारणीय प्रश्न है कि यदि हमारे पास नेहरू, पटेल, सुभाष जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे तो योग्य और पढ़ी लिखी महिलाओं की पूरी शृखला भी थी। जिन्हे उपयुक्त भागीदारी का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यह उपेक्षा महिलाओं के प्रति हमारी परम्परागत नीति और दृष्टिकोण का उदाहरण है।

उत्तर प्रदेश महिला विकास की दृष्टि से तथा मूल वैचारिक परिवर्तन की दृष्टि से अत्यत पिछड़ा हुआ राज्य है। इस प्रदेश में पितृसत्ता की वैचारिक जड़े इतनी गहरी और मजबूत है कि यहाँ परिवर्तन और विकास सम्बन्धी दोनों ही क्रियाए अत्यत जटिल और दुरुह है। सम्पूर्ण भारत की तरह यहाँ भी विकास द्विस्तरीय दिखता है। नगरों के स्तर पर इस विकास की गति अपेक्षाकृत तेज तथा ग्रामीण स्तर पर यह गति अत्यत धीमी है। जहाँ नगरीय स्तर पर विकास के सरकारी आकड़े तथा गैरसरकारी आकड़े सतोषजनक है वही ग्रामीण स्तरों पर यह आकड़े राज्य की सम्पूर्ण स्थिति का खुलासा कर देते है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के ढाचागत विकास में स्त्रियों के योगदान तथा स्त्रियों के लिए समग्र रूप से कुछ कह पाना अत्यत कठिन काम है।

50 वषों में स्त्रियों की दशा में जो परिवर्तन हुए हैं वो मुख्य रूप से नगरों में तथा बहुत धीमी गित से गाँवों में दिखते हैं। किसी भी आर्थिक,समाजिक परिवर्तन में सास्कृतिक व मानसिक सोच का परिवर्तन सबसे बाद में आता हैं। चूँकि महिलाओं से सम्बन्धित विकास समाज के सहयोग से सम्बन्धित विकास है साथ ही यह समाज की प्राथमिक इकाई परिवार के विकास का प्रश्न हैं इसलिए हम इसके एकतरफा विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यह न केवल आधी दुनिया के विकास का प्रतिबिम्ब है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज से जुड़ा विकास हैं। इसलिए 50 वर्षों के महिला विकास को रेखाकित करना आसान नहीं है। सिक्धान निर्माण प्रक्रिया तथा हिन्दू कोड़ बिन्दु के प्रस्ताव के बाद भी महिलाओं के विकास के सरकारी प्रयास राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर चलते रहे किन्तु वास्तविक विकास की प्रक्रिया का आरम्भ व्यक्तिगत तथा सामाजिक चेतना पर आधारित है। 1970 के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर हुई महिला चेतना का प्रमाव भारत पर भी पडा। फलस्वरूप ऐसे साहित्यों तथा सगठनों का सृजन किया गया जिसने महिलाओं के व्यक्तिगत चितन को विस्तार देकर सामूहिक बना दिया। यही कारण है कि नगरों में जटिल तथा सर्धिषपूर्ण स्थितियों के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते है।

नगरों में संयुक्त परिवार के विखंडन तथा एकल परिवारों के गठन ने परिवार में स्त्री की स्थिति को निरंतर संशक्त बनाया है नगरों में बदलती आर्थिक संरचना तथा विकास ने सम्पूर्ण भारतीय चितन के तथा संस्कृति के पुर्नमूल्यांकन की स्थिति उत्पन्न कर दी है इसलिए गाँव से नगरों की तरफ पलायन बढ़ा है। मध्यकालीन व्यवस्था के रुढिगत संसकार लगमग खत्म हो चुके है। इसलिए नगर अपनी जनसंख्या के सर्वागींण विकास में भारतीय गाँव की तुलना में अधिक संफल रहे है। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों ने गाँव से नगरों की तरफ पलायन किया है। इन परिवर्तनों के बाद भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के नगरीय मूल्यों के परिवर्तन की भी अपनी सीमा है। समय व काल के अनुसार यह रुढिवादिता के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया है। फिर भी सम्पूर्ण नियत्रण परिवार के मुखिया के रूप में पुरुषों के पास ही है। ऐसा नहीं है कि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं को पूर्ण समानता प्राप्त है किन्तु गाँव की तुलना में वैचारिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

उत्तर प्रदेश के नगर तुलनात्मक दृष्टि से अत्यत पिछडे तथा रुढिग्रस्त है। इसलिए यहाँ का महिला विकास ही नहीं बल्कि समग्र विकास के आकडे निराशाजनक है। मिलाओं के सदर्भ में राष्ट्रीय आकडे प्रादेशिक आकडों से अच्छी स्थिति में है। सामान्य मारतीय महिलाओं की तुलना में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सामान्य उम्र 9 वर्ष कम है तथा साक्षरता दर 14 प्रतिशत कम है। मृत्युदर जन्मदर तथा प्रजननदर तीनों ही सबसे अधिक है। समग्र विकास की यह दर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अत्यत निराशाजनक है। यू०एन०डी०पी० ने विकास की क्रमसंख्या में सबसे नीचा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया हैं। 16 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश जेन्डर डेवलपमेंट इन्डेक्स में सबसे नीचे है। यहाँ के समाज के जातिगत बटवारे तथा असमान सम्पत्ति विमाजन ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। सामाजिक विकास की श्रेणी में महलाओं का स्थान सबसे नीचे तथा उसके विकास से सदर्भित बाते परिवार तथा समाज की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि पिछले कुछ दशको से पारिवारिक मूल्यो मे कुछ परिवर्तन आया है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। महिला विकास से सम्बन्धित परिवर्तन के रूप मे हम जिन बिन्दुओ पर मुख्य रूप से बात कर सकते है वह है शिक्षा,राजनीति,निर्णयन रोजगार तथा रहन—सहन। इन क्षेत्रों मे प्रदेश की निश्चित उपलब्धियाँ रही है किन्तु इस विकास के साथ सामाजिक विसगतियाँ कम चिता का विषय नहीं है राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया मे महिलाओं को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला वह था शिक्षा के क्षेत्र मे प्रवेश। यद्यपि शिक्षा के परम्परागत दृष्टिकोण और स्वतन्नता के पश्चात स्वतन्न महिला चेतना की टकराहट मे समाज में उद्देलन की स्थिति पैदा कर दी है। हलािक इस क्षेत्र में परम्परागत दृष्टिकोण को बदलने मे नारीवादी लेखन का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 50 वर्षों में नारी शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन का मूल कारक बिन्दू है।

पिछले 50 वर्षों में समाज के दृष्टिकोण में जो महिलाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वह महिला शिक्षा की आवश्यक्ता को लेकर है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दशक से अन्तिम दशक तक के अतिम आकड़े इसका प्रमाण है कि प्रदेश में महिला शिक्षा में पहले की तुलना में बढोत्तरी बहुत अधिक है। 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 557 प्रतिशत पुरुष तथा 253 प्रतिशत महिलाए साक्षर है। इसमें सबसे अधिक पहाड़ी महिलाए हैं। जिनका प्रतिशत 357 प्रतिशत है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों का लगमग आधा है किन्तु फिर भी महिला शिक्षा के विकास पर सतोष किया जा सकता है। आवश्यक्ता है इस दिशा में सार्थक प्रयत्नों की। जहाँ तक प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है यह बालक तथा बालिका दोनों के विषय में सतोषजनक है। प्राथमिक शिक्षा में महिलाए 1950—51 के 12 प्रतिशत से बढ़कर 1991—92 तक 393 प्रतिशत तक हो गयी यह आशाजनक सकते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के विकास को लेकर अतर बहुत बड़ा है। नगरीय क्षेत्रों की 695 प्रतिशत लड़िक्या जो 6—14 वर्ष की है नियमित स्कूल जाती है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत मात्र 422 प्रशित है।

प्रदेश में पढ़ी लिखी स्नातक महिलाओं का प्रतिशत मात्र 441 प्रतिशत तथा तकनीकि शिक्षा में मात्र 1 प्रतिशत महिलाए हैं उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 50 वर्षों में महिला शिक्षा का विकास तो हुआ किन्तु अभी इसे बहुत सतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

यहाँ के ग्रामीण समाज पर आज भी वर्णव्यव्या की मजबूत पकड है। ब्राहमण वर्ग सबसे प्रभावी वर्ग है जो शिक्षित भी रहा है। ग्रामीण समाज मे गरीबी बेरोजगारी बीमारी, भखमरी वैज्ञानिक समझ का आज भी आभाव हैं। ऐसे में धर्म का नागपाश मनुष्य को जकडे रखता है। यह स्थिति सचेतन रूप से ही समाज के प्रभावशाली हिस्सो द्वारा अन्य लोगो पर आधिपत्य के लिए प्रयोग की जाती रही है। चूँकि भारत की मृल्य निर्माण तथा संस्कृत निर्माण प्रक्रिया मे प्राचीनकाल से ही ब्राहमणो का वर्चस्व रहा है। यह वर्चस्व धर्म तथा महिलाओं के माध्यम से हमेशा पोषित रहा है। सामान्य जाति और वर्ग मे विभाजित ब्राह्मणीय समाज मे पूर्व समाजो की तुलना मे महत्व घट गया जो स्वतत्रता प्राप्ति तक यथावत बना रहा। यही कारण है कि पिछले 50 वर्षों मे प्रदेश का आर्थिक विकास अत्यत धीमा रहा है। शिक्षा के अभाव के कारण जन्मदर में बढोत्तरी हुई है जिसका सीधा असर यहाँ की ग्रामीण सरचना पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों में जो जटिलता तथा कड़े कानूनी कसाव हैं वो महिलाओं के सदर्भ में सबसे अधिक है। यही कारण है कि नगरीय जीवन के प्रति भारतीय महिलाओं में अत्यधिक आकर्षण है और अवसर मिलने पर वो नगरीय जीवन ही चुनाव पसद करती हैं। इसके अनेक कारण है इसमे सबसे प्रमुख है महिलाओ पर काम का बोझ साथ ही घरेलू ससाधनों से उनका विचत होना। प्रदेश की ग्रामीण महिला दिन के 24 घटे में से 16 घटे घरेलू कामो मे लगी रहती है। उसके इस कार्य की उपयोगिता तथा महत्व को परिवारों में नजरअदाज किया जाता है। काम के इन अत्यधिक घटो तथा अतरिक्त बोझ का बुरा प्रमाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। भारतीय परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य की चिता का प्रश्न ही नही उठता।

महिलाओं का अस्वस्थ होना परिवार के लोगों की दिष्ट में कोई गम्भीर चिता का विषय नहीं होता है। आर्थिक पिछडेपन के साथ ही स्वतंत्रोत्तर भारत की सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। यद्यपि विकास प्रक्रिया मे अन्तर्विरोध स्पष्ट रूप से परिलक्षित है किन्तु इस विकास के सकारात्मक पक्ष से अधिक नकारात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करता है। पूँजीवाद के आगमन तथा औद्योगिक विकास ने मानव के सम्पूर्ण दर्शन तथा मनोविज्ञान को प्रमावित किया है। इस परिवर्तित मनोविज्ञान का सबसे बुरा असर महिलाओं के सदर्भ में पड़ा है। विवाह स्त्री जीवन का ऐसा बिन्दु है जहाँ विकास की अवधारणा अर्थहीन हो जाती हैं । पिछले 25 वर्षों के समाचार पत्रों के अध्ययन तथा अस्पतालों के बर्नवार्डी परिवार कल्याण तथा सोनोग्राफी से सम्बन्धित आकड़ों से जात होता है कि हमने महिला विकास सम्बन्धी चितनों में नकारात्मक विकास अधिक किया है। उत्तर प्रदेश में 60 के दशक के पश्चात दहेज हत्या के समाचार कभी-कभी समाचार पत्रो के पृष्ठो पर हुआ करते थे। किन्तु पिछले दो दशको मे दहेज लेने और देने की सख्या तथा राशि में बढोत्तरी हुई हैं। 60 के दशक तक ऐसी घटनाए जहाँ नगरीय परिवेश की घटनाये थी अब वो मख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो की घटना हो गयी। विवाह सस्कारो मे पूँजीवादी प्रभाव के कारण आडम्बर बढे है। परिवार के अदर महिलाओं का विकास इस तरह से किया जाता है कि वह अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाती। फलस्वरूप 100 प्रतिशत महिलाए दहेज देने के लिए विवश है दूसरी तरफ 40 प्रतिशत से अधिक महिलाए दहेज हत्या तथा 30 प्रतिशत से अधिक दहेज उत्पीडन का शिकार है। व्यवहारिक रूप से अचल सम्पत्ति में हिस्सा न होने के कारण लडिकयों की स्थिति परिवार में एक निश्चित समय सीमा के पश्चात विचारणीय हो जाती हैं। लैंगिक समानता तथा महिला सत्ताकरण को इस प्रदेश में व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं की उचित भागीदारी आज भी नहीं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सविधान द्वारा लैंगिक समानता के सिद्धान्तों को सुनिश्चित किया गया है (भारतीय सविधान अनुच्छेद 14) किन्तु यर्थाथ इससे अलग रहा है।

पिछले 50 वर्षो मे महिलाओ की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक सास्कृतिक व शैक्षिक क्षेत्रों में जिस गति से बढ़ी है उसी गति से राजनीतिक क्षेत्र में यह सहमागिता दिखाई नहीं देती। आकडे बताते है कि स्वतत्रता के पश्चात हुए आम चुनावों में लोकसमा के लिए चुनी हुई महिला प्रत्याशियों में अभी केवल 4 से 8 प्रतिशत महिला सासद ही सर्वोच्च विधायिका तक पहुँची है। इसका सीधा असर सामाजिक विकास पर पडा है। उत्तर प्रदेश के सदर्भ मे तो यह स्थिति और भी अधिक उलझी हुई है। प्राचीन आर्य सभ्यता की पहचान रखने तथा भारतीय सस्कृति के गढ होने की छवि ने यहाँ के समाज को थोड़े बहुत परिवर्तनों के बाद भी बनाये रखा है। यहाँ महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को आज तक सहर्ष स्वीकार नहीं किया गया है। इस सदर्भ में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानो मे युवाओं से लिये गये साक्षात्कार अत्यत महत्वपूर्ण है। अधिकतर यवाओं को महिलाओं की राजनीतिक सहमागिता पर आपत्ति थी उनका कहना था कि महिलाओं को अपने परम्परागत कार्यो को रूचिपूर्वक करना चाहिए। इससे उनके नारीत्व का विकास होता है। पुरुष प्रधान समाज की यह युवा विचारधारा महिला विकास में मुख्य बाधक तत्व है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में महिलाए राजनीति ही नहीं निर्णयन प्रक्रिया से बहुत कम जुडी हुई है। इसके विपरीत सविधान के 73 तथा 74वे सशोधन द्वारा सबलीकृत करने का प्रयास किया गया है जिसमे उन्हे पचायती राज के अतर्गत 33 प्रतिशत आरक्षण द्वारा सत्ताकृत किया गया है। यू०एन०डी०पी० की वार्षिक रिर्पोट 1997 के अनुसार विकसित देशों में 12 प्रतिशत तथा विकासशील देशों में 6 प्रतिशत महिलाए केन्द्रीय मत्रीमडल की सदस्य है। सम्पूर्ण प्रतिशत 7 हैं यह प्रतिशत महिलाओं की सत्ता मे भागीदारी का सकेत मात्र है।

अधिकाश देशों में कानूनी व्यवस्था पितृसत्तात्मक तथा बुर्जुआ है। मारत का सिवधान इससे अछूता नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित सिवधान में महिलाओं को एक ओर जहाँ समानता का सैद्धान्तिक अधिकार दिया गया है वहीं निजी कानूनों को अनुच्छेद 26 के अनुसार वैधानिक मान्यता दे दी गयी है।

यह देश के विकास के लिए विशेषकर स्त्रियों के विकास में बाधक रहा है। हिन्दू विधि ा में फिर भी 1955—56 के पश्चात सुधार के लिए प्रयास किया गया किन्तु मुस्लिम विधि अपने मूल स्वरूप में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इसका परिणाम यह है कि महिलाओं की आधी जनसंख्या आज भी वहीं है जहाँ 400 वर्षों पहले थी।

यू०एन०डी०पी० ने 1995 में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए Human Development Report के माध्यम से Gender Development Index का निर्माण किया। जिसमें भारत सबसे नीचे हैं भारत की इस स्थिति का कारण हमारी राजनीतिक अक्षमता भी है। हमने निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं के प्रश्न को हमेशा उपेक्षित रखा है। उदाहरण के रूप में उसके स्वास्थ्य को ही ले भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक सामान्य महिला को उसकी कुल कैलोरी का मात्र 54 प्रतिशत गाँवों में तथा 64 प्रतिशत शहरों में मिलता है। यह एक अत्यत महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रदेश की महिलाए अनेक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, ऊर्जा लौहतत्व तथा रक्त अल्पता की शिकार है। इतना ही नहीं 90 प्रतिशत महिलाओं का भार उनकी आयु के हिसाब से कम होता है। ज्यादातर महिलाओं के गर्मधारण की उम्र 16 वर्ष, तक मृत्युदर जो 15 से 35 वर्ष की उम्र में लगभग 48 प्रतिशत है। इसके मूल में निरक्षरता है क्योंकि 1991 की जनगणना रिर्पोट के अनुसार मात्र 25 प्रतिशत महिलाए साक्षर है। आकडे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की घरेलू स्थिति तथा सामाजिक स्तर दोनों ही चिताजनक है। पुरुषों की तुलना में वो भोजन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा तीनों में ही उपेक्षित है।

पिछले 50 वर्षों मे महिला विकास सम्बन्धी सभी आकडो के अध्ययन के पश्चात यह कह पाना अत्यत आसान दिखता है कि भारतीय महिलाओं की समस्त समस्याए एक दूसरे से जुडी हुई है परिवार इसके मूल मे है। जहाँ हम पदानुक्रम द्वारा शोषण तथा उत्पीडन की व्यवस्थाए गढते हैं और हम यह स्वीकार करने से घबराते है कि हमारे सस्कारों में कहीं कुछ विकास बाकी रह गया है।

मानव ने देशों को तो उपनिवेश बाद में बनाया सबसे पहले तो व्यक्ति को ही उपनिवेश बनाया है। उपनिवेश यानि अस्मिता विहीन अस्तित्व जो प्रथमत अपने लिए नहीं अपने स्वामी के लिए हो। भारत जैसे गरीब देश मे वह एक सामती समाज मे इस उपनिवेश को बनाये रखने के लिए धर्म का सहारा लिया गया और धर्म के विस्तार के लिए सबसे अधिक उपजाऊ जमीन महिलाओ में मिलती है क्योंकि महिलाओं को इस किस्म की शारीरिक एव मानसिक गुलामी में रखा गया। है कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं बनता उन्हें अपने जिन्दगी पर सबसे कम नियत्रण का अधि ाकार है। इसलिए राधाकृष्णन ने हिन्दू व्यू आफ लाइफ मे लिखा कि 'जहाँ तक नर और नारी के सम्बन्धो के प्रश्न उठते है तो इस सम्बन्ध में हमें गम्भीर कम और ईमानदार अधिक होना उचित होगा। जीवन में इन गम्भीर मामलों में हमारी प्रवृत्ति यह होती है कि हम ससार के सामने मिथ्या सा अभिनय करे। जहाँ सच्चाई और आतरिक इमानदारी होनी चाहिए वहाँ छल व कुत्रिमता व्याप्त है। अच्छा है इन तथ्यो का सामना ईमानदारी से किया जाय और ऐसी योजनाए बनाई जो अत्याधि ाक आदर्शवादी न हो। हम मनुष्य के सामने अच्छाई का जो नमूना और नैतिक कार्यो का जो कि ान प्रस्तूत करे वो ऐसा होना चाहिए जिसका वो पालन कर सके। वह उस ससार के साथ सगत होना चाहिए जिसमे सामाजिक आधार व व्यवहार का ढाचा खोखला हो रहा है और समाज घूल-घूल कर नये रूप मे ढल रहा है। पुरूषों ने स्त्रियों के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत किये वो अधिकाश दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी है। स्त्रियों के स्वामाव के विषय में और स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों की श्रेष्ठता के विषय में मनगढत कहानियाँ बना डाली। उसने सारी सूझ-बूझ नारी की रहस्यमयता और पवित्रता के साथ-साथ सौन्दर्य मे लगा दी।"

# ग्रन्थ सूची

#### (अ) (1) संस्कृत विधान सहिता

ऋग्वेद

अथर्ववेद

शतपथ ब्राह्मण (आवश्यकतानुसार अन्य)

धर्मसूत्र (प्रमुख रूप से गौतम धर्मसूत्र)

मनुस्मृति

कामसूत्र

मनुस्मृति की टीकाये-

- (1) मिताक्षरा
- (2) दाय भाग
- (3) शुत्रनीतिसार
- (4) याज्ञवल्कस्मृति
- (5) विष्णु धर्मेत्तर पुराण

प्रमुख पुराण-

- (1) वायु पुराण
- (2) अग्नि पुराण
- (3) भागवत पुराण

## (2) प्रतिनिधि सस्कृत साहित्य

- (1) वाल्मीकि रामायण
- (2) महाभारत
- (3) हर्षचरित
- (4) मालती माधव
- (5) मुद्राराक्षस
- (6) अभिज्ञान शाकुतलम

- (7) काव्य मीमासा (8) कादम्बरी (9) स्वप्न वासवदत्ता
- (10) विक्रमाकदेव चरित

### (3) प्रतिनिधि साहित्य

- (1) राजतरगिणी
- (2) पद्मावत
- (3) मृगावती
- (4) चद्रायन
- (5) पृथ्वीराज रासो
- (6) परमाल रासो (आल्ह खण्ड)

#### (4) प्रतिनिधि इस्लामिक सहिता

- (1) कुरान
- (2) हदीस

#### (5) प्रतिनिधि मुस्लिम साहित्य

अकबरनामा—

तुजके जहाँगीरी—

तारीखे हिन्द-

## (6) समकालीन हिन्दी साहित्यकारो की रचनाये

- —महादेवी का साहित्य
- —अमृता प्रीतम
- --कृष्णा सोबती
- —नासिरा शर्मा
- —जयशकर प्रसाद
- ---प्रेम चन्द
- —मैथिलीशरण गुप्त

|     | —शरत चन्द                                              |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | —अन्य साहित्यकारो की अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी रचनाये |
| (7) | पत्र-पत्रिकाये                                         |
|     | —सरस्वती                                               |
|     | — <i>हस</i>                                            |
|     | —चाद                                                   |
|     | —फेमिना                                                |
|     | —सहेली                                                 |
|     | —मनोरमा                                                |
|     | —धर्मयुग                                               |
|     | —हिन्दुस्तान                                           |
|     | —लीडर                                                  |
|     | —टाइम्स ऑफ इंडिया                                      |
|     | —-जनसत्ता                                              |

—महिलाओ पर प्रकाशित तमाम रचनाये व जर्नल इत्यादि

—सहारा

| 1 | Agrawal M N - | Education in second five year plain university of Allahabad 1957-58                                                       |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Agrawal J C-  | Indian women education and status 1976- New delhi                                                                         |
| 3 | Ahuja Ram -   | Crims Against women, Jaipur 1987                                                                                          |
| 4 | Aiyer S P-    | Modernization of traditional society and other essays macmillan of India 1973                                             |
| 5 | Alatas, SH-   | Modernization and social change studies in social change in south East Asia ,Angus and Roberston publication,Sydney, 1972 |
| 6 | Aleen shamin- | Women police and social change 1992                                                                                       |
| 7 | Alteker A S - | The position of women in the hindu civilization Banaras, 1947                                                             |
| 8 | Adray J P-    | Crimes againest women,<br>Jaipur New Delhi 1988                                                                           |

| 9 Ashraf K N -       | Life and condition of the peo<br>ple of Hindustan New Delhi-<br>1970   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 10 Asthama Pratıma-  | Womens movement in India<br>New Delhi-1970                             |
| 11 Basham A L -      | Basham A L - Wonder that was India New Yark-1947                       |
| 12 Beg, Tara Alı ed- | Women in india, publication division govt of India Delhi, 1958         |
| 13 Bhatnager G S -   | Education and social change<br>the Minerva Associates<br>Calcutta 1972 |
| 14 Bashby H J -      | Window burning Londan<br>1855                                          |
| 15 Chaudharı J B-    | The position of women in vedic Rituals, vol II Calcutta 1956           |
| 16 Chaturvedi S N -  | History of rural Education in U P Allahabad                            |
| 17 Chaudhuri AB-     | Witch Killing among the sonthals Allahbad 1985                         |

| 18 | Cormack Margarde- | she who rides a peacock Indion students and social change A Research analyis Asia publication house, Delhi 1961 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Das R -           | Women education in the post independence period (1947-1971) and its impact on the social change                 |
| 20 | Dak TM -          | Women and work in indian society (Delhi, 1988)                                                                  |
| 21 | Deshpande VS -    | Women and New low (New Delhi, 1984)                                                                             |
| 22 | De souza Alfred - | Women and contemprory<br>India (New Delhi,1977)                                                                 |
| 23 | DeSaı Neera -     | Women in modern india (Bombay 1963)                                                                             |
| 24 | Everet J M -      | Women and social change in India (New Delhi 1981)                                                               |
| 25 | Gandhı M K-       | Women and social justice 4th ed Ahemdabad 1959                                                                  |
| 26 | Gand M K -        | Women role in society Navjeegvan publishing house                                                               |

| 27 Gandhı MK -                              | Women Ahmedabad<br>1959                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 Gandhı MK -                              | To the women ed hingorani<br>A T vol I, II Karanchi 1991                                           |
| 29 Gupta Gırı Raj -                         | Marriage religion and society pattern of change in Indian village Vikas publishing house New Delhi |
| 30 Ghosh J -                                | Daughter of Hindustan Cal cutta-1989                                                               |
| 31 Hate Chandrakala-                        | changing status of women<br>Bombay- 1969                                                           |
| 32 Hate Chandrakala -                       | changing status of women in<br>post independence India allied<br>publishers, New Delhi 1969        |
| 33 Leela dube & Rajani Patriwala(eds) 1990- | stuctures of strategies women<br>work and family New Delhi<br>Sage                                 |
| 34 M C -                                    | Raja Ram Mohan Ray and<br>Indian awakening New Delhi-<br>1975                                      |
| 35 Mathed Asha -                            | Fair sex in unfair society 1992                                                                    |

| 36 Mahadevan-          | Women and population Dynamics                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 36 Mehta Chetan Singh- | Women and law 1992                                               |
| 37 Mehta Vimal -       | Attitude of Education women towards social issues New Delhi-1979 |
| 38 Mitra Ajanta -      | Women in chaging society<br>1993                                 |
| 39 Mishra Sheila-      | Womens Participation in politics and political parties New Delhi |
| 40 Mishra Rekha-       | Women in mugal India (1526-1748 AD) New Delhi                    |

#### ANNEXE

#### **BIBLIOGRAPHY**

- I Bose, Ashish Demographic Diversity of India, 1991, census state and District level Data Reference book B R publishing corportation, Delhi july 1991
- 2 Banerjee, B world bank to help educate all the pioneer october 1, 1992
- 3 Census of India occasional paper no 5 of 1994, housing and amenities
- 4 Census of India series 1, paper 1 of 1981,1991
- 5 Census of India series 22, occasional paper no 2, bassed on 5 persent sampling Uttar Pradesh, 1981
- 6 Census of india series 22 provisional paper 1 of 1991 Uttar Pradesh
- 7 Chandshekhar, c p &sen a all india rural poverty an esti mate frontline february 23, 1996
- 8 Children and women in uttar pradesh a situtation analysis UNICEF Lucknow April 1994
- 9 Children and women a situtation analysis (1990) UNICEF New Delhi 1991

- 10 Draft five year plan (1992-97) UP vol II
- 11 EPW research foundation poverty levels in India norms estimats and trends August 21, 1993
- 12 Glittering threads a social economic study of women Zari workers SEWA Bharat Lucknow 1989
- 13 Health information of India 1990, 1991, central bureau of health intelligence directrote of health and family welfare govt of India
- 14 Kabber N & Murthy R K compensating for institutional Exclusion Lessons from indian government and non government credit interventions for the poor insitute of devlopment studies discussion paper 356 1996, England
- 15 Ministry of health and family welfare yearbook 1987-88 family welfare programes in India govt of India
- 16 Mishra R status of working women in Uttar Pradesh un published thesis giri institue of development studies lucknow (1989)
- 17 Namı a health scenario of u p voluntary health association Lucknow may 1989
- 18 National family health survey population research centre Lucknow univercity Lucknow & Ilps Bombay Uttar Pradeash 1992-93

- 19 NSSO 27th round (oct 72-sep 73) for Uttar Pradesh NSSO, Nov 1975
- 20 NSSO 43rd round (july1987-june1988)- Uttar Pradesh NSSO jan 1992
- 21 National nutritinol monitoring board (NNMB) rural survey food and nutrition section state health secation Lucknow 1992
- 22 Pulley r v making the poor creditworthy a case study of IRDP in India world bank discussion paper 58 Washington 1989
- 23 Registar generals news letter vol 20, 1990 vol 21 1991
- 24 Sen B situational analysis and strategy thrust in Uttar Pradesh study done for novib 1994 devlopments associates Lucknow
- 25 Shiv kumar A K (1996) UNDP's Gender Realeted Devlopments Index (DI) A computation of indian status eco nomic and political weekly April 6, 1996
- 26 State of India health voluntary health associnal of India New Delhi 1992
- 27 Singh M A and Burra N (ed) women in waste land devlopment Sage publications

- 28 Saxena N C women and waste land devlopments in India policy issue (1993) Sage publication
- 29 Singh K S ecology social organization economy linkages and devlopment process national series VII (1996) Oxford university press
- 30 State of health in U P UPVHA Lucknow 1995
- 31 Trivedi HR scheduled caste women studies women studies in explotation (1970) concept publishing company New Delhi
- 32 Who's who of UP legislative assembaly secreatry UP legislative assembali
- 33 Women in India A Statistical profile department of women and child devlopments ministry of Human Resource Devlopments Government of India 1988